





#### ELEMENTS

O.E.

### HINDU ICONOGRAPHY

RV

#### T. A. GOPINATHA RAO, M.A.

SUPERINTENDENT OF ARCHIPOLOGY TRAVANCORS STATE

Published under the patronage of the Government of His Highness the Maharaja of Travancore.

Volume I - Part II

Second Edition

Exclusive Distributor for South, Southeast Asia and Japan

> MOTILAL BANARSIDASS Indological Publishers Bungalow Road, Jawaharnagar DELH1-7, (India) 1968

#### Labrary of Congress Catalog Card Number 68-29408

#### All Rights Reserved

An unaltered and unabridged Reprint of the Madras 1914 Edition

Reprinted by

CARAGON BOOK REPRINT CORP

Manufactured in the United States of America by Arno Press, Inc., N.Y., NY 10017

## ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

#### ADITVAS AND THE VAVAGRAHAS

HE Adityas are a very ancient class of deities in India as they are found praised in the Vidas The earliest references to them say that they are seven or eight in number. In the Śatanatha-hrāhmana, for instance, Adıtvas. they are said to be eight in one place and twelve in another, and in the latter case it is conceived that they correspond to the twelve months of the year. Different accounts are given regarding the origin of the Adityas. The most commonly accepted meaning of their name is that they are all so called because they are the sons of Adits; and in the Puranas they are all evidently solar deities. Owing to the existence in Northern India of the Maga-Brahmanas, who in all probability are related to the Mitra-worshipping Magi of Persia and are worshippers of the sun, it is not strange that we meet there temples dedicated exclusively to Surva the sun-god. But it is certainly

#### BINDL TOONOGBYBEA

curious to find a temple in the South Indian village of Süryanārköyil in the Tanjore district dedicated entirely to the worship of the sun-god and the planets, the former being the object of worship as the principal deity and the latter as attendant deities. This village must have evidently received its name from the temple of Sürya therein built; it is stated in one of the inscriptions found in the temple that it was built in the reign of Kulöttungachöladēva (A. D. 1060—1118) and was called Kulöttungachöla-Mārttāndālava.

The nine planets Sūrva, Chandra, Bhauma, Budha, Sukra, Brihaspati, Sani, Rāhu and Kētu are also worshipped by the Hindus, and their mages are generally found in all upportant Sarva temples in S. India They are invariably placed in a separate mandapa having a pediment of about three feet in height; and no two of them are made to face each other. It is stated by some that the images of the planets are set up in temples in the order in which they are in the zodiscal circle at the time of the construction of the temple. If there is any truth in this statement, these planet-figures may serve as a new means for calculating the probable dates of the construction of the temples wherein they are installed for worship.

#### ADDRESS AND MILE MANA CRATTAC

Regarding the worship of Sarva in ancient times in India Mr. Nagendranath Vasu has collected much valuable information in his Archaeological Survey of Mayurabhania. He attempts to prove that the Magas or Scythic Brahmanas were the first to introduce the worship of the Sun into India: and from the references found in Pali works like the Bambhaiāla Sūtta he shows that at the time of Buddha the Maga-Brahmana astrologers were held in disrenute. It is stated in the Bhanshuat-vurāna, as he says, that Samba one of the sons of Sri Krishna was suffering from leprosy and that he was cured of it by worshipping Sūrva and that some Brāhmanas of the Śākadvina were worshippers of that deity. The same Purana relates "that Zārathustra, who acknowledged the superiority of fire, was born of that element. He also used to interpret the Vada in a perverted way. which led to a quarrel between him and the Magas who worshipped Mitra, the Sun-god. Mr Nagendranath Vasu adds further-"In the Zend Avesta, the oldest record of the fire-worshippers. Mitra is known as only one of the minor gods. But on the other hand in Mihir Yast, we find a faint reference to the effect that at one time Mitra was worshipped as the highest god. Be that as it may, on a dispute arising between the

#### HINDE ICONOGRAPHY

followers of the Mitra cult and the fire worshippers, those of the Sākadvipa Brāhmaņas who belonged to the former sect, migrated to India with their families."

The description of Mitra or the Sun-god, as taken from the Vikvakarma-kilna, is given by Nagendranath Vasu in the following words .-"His great chariot has one wheel and is drawn by seven horses, he has a lotus in each hand, wears an armour and has a shield over his breast, has beautiful straight hair, is surrounded by a halo of light, has good hair and apparel, is decorated with gold ornaments and jewels, has on his right side the figure of Nikshubhā and on the left, that of Raiñi (queen), with all sorts of ornaments and whose hair and necklace are bright. His chariot montioned above is called by the name of Makaradhyaia He wears a crown. The figure is surrounded by a halo. Danda (Yama) is represented as one-faced and Skanda as having a bright conch-shell. These two figures with the form of man are placed in front. Varcha on a lotus is placed on a horse His body is represented as lustrous, and he is the one gives of light to all the worlds. A Survamandala is to be made by placing nutmer and vermillion. He (Mitra) has four hands or only two with jewels adorning them. In both of his hands

#### ADITVAS AND THE NAVA-GRAHAS

there are lotuses. He is seated on a chariot drawn by horses of variegated colour. His two gatekeepers Danda (Yama) and Pingala (Agni) have swords in their hands."\*

> ॰ एकचकं ससमाश्रं ससारथि बहारथम । erazi vevi sassidemad o अक्रकितसकेशस्त प्रभागण्डलगण्डितम् । केशबेशसमायकं स्वर्णरत्नविभाषितम् ॥ किसमा हिस्सी वार्स बासे राजी प्रकानितः । सर्वाभरणसंयक्ता केशहारसमञ्ज्वला ॥ प्रमान्तरथस्तस्य सकरावज राज्यते । मकटकापि दातव्ययन्यत सर्वं समण्डलम् ॥ एकदक्त्राष्ट्रितो दण्डस्कन्द्रस्तेजोकसम्बज्जम (१)। कत्वा त स्थापयेत पर्व्व परुवाकतिरूपिणौ ॥ हयारूढस्त (न्त !) कव्यति पद्मस्थं वार्चनामकम । मदीस्यमानसपूर्व सर्वालोकेस्टीपस्म ॥ जातिहिन्नत्यसंस्थाप्य (१) कारयेत् सर्व्यमण्डलम् । चतवाहर्दिहस्तो वा रेखामणिविभाजना ॥ विवस्त्रस्थासरोजन्य शक्ताधरशक्तितः । तककार विकासकीय हारवासी सामाविसी ॥

In the description giveo above, Mr. Năgendranāth Vāsn treats the word Rājāi as meaning queen. It however appears to be the name of the goddess associated with Sūrya. Again, he takes Danda to mean Yama, from the description found in the Bhaveshyat-purāņa it appears to be probable that Danda is evidently a countration of Dandanāyaka, the

#### HINDLY ICONOGRAPHY

In the Rhanishuat-nurana it is stated that Surva began to burn the asuras with his heat the latter therennon attacked Sürva. The gods then felt bound to help Surva, and with this object in view they placed Skanda on the left of Sūrva and Agni on the right. Since Skanda is the nunisher of the wicked in the universe he is called Dandanavaka: and from his reddish vellow colour Agni, the god of fire, obtains the name Pineala. The same authority also gives the names of the attendants of Sūrva as Rāiña and Srōsha and identifies these with Skanda and Siva respectively. The names are also derived and explained therein Kārtikāva shines always as the commander of the army of the celestrals, he is known by the name of Raiña." Such is the explanation of the name Rains, which is here evidently conceived to be derived from the root ray meaning to shine. The explanation of the name Srosha is- 'The root sru is known to be employed to denote movement. and to this the suffix sa is added. Because he

commander-in-chief of the celestial hosts, and should therefore be understood to refue to Skanda. In the Sanskrit pass, age of the Bhovishyal-purāna quoted by him, the reading of the latter half of the line beginning with hayārūdhastu appears to be and mucham-vārku añnskriu.

#### ADITVAS AND THE NAVA-GRAHAS

goes he is known by the alternative appellation of Srausha'. It is worthy of note here that Mr. Nāgēndranāth Vāsu has pointed out that the name of the attendant of the Sun, as known in the Avesta is, Sraoshavareza or simply Srosh sometimes. The same Bhavishyat-purāṇa adds further that the Aśvinidēvatās may also he made to be standing, one on each side of Sūrya, or, on the right of Sūrya, there might be Pingaļa with an inkbottle and a pen and on the left Danqii with a danḍa in his hand. The goddesses Rājni and Nikshubhā are also required to be made to stand on either side of Sūrya. It is said that these two goddesses represent the air and the earth.

In the temple of Sūrya or the Sun-god, Śoma and the other grahas should be, it is said, established in the following manner:—on the east there should be Śoma; on the south-east, Bhauma; on the south, Bṛihaspati; on the south-west, Rāhu; on the west, Śukra; on the north-west, Kētu; on the north, Budha; and on the north-east, Śani. If such should always be the various positions assigned to these planetary deities, the belief, that the Nava-grahas are arranged in temples according to their position in the zodiacal circle at the time of the building of the temple, turns out to be unfounded. The names of the door-keepers

#### TINDII ICONOGRAPHY

at the four gates of the temple of Sūrya are given thus in the Bhavishyat-purāṇa: those at the first gate are called Dharma and Artha; at the second, Garuḍa and Yama; at the third, Kubēra and Vināyaka; and at the fourth, Raivata and Dinḍi. Raivata is said to be a son of Sūrya, while Dinḍi is said to be Śiva.

According to the Amsumadbhedagama and the suprabledagama, the figure of the sun-god should be sculptured with two hands, each holding a lotus. The hands should be so held up as to cause the fists holding the lotuses reach the level of the shoulders. His head is to be surrounded by a halo (kantimandala) and his person should be adorned with many ornaments; on his head there should be a karanda-makuta and the garment worn by him should be red in colour. He should wear a nair of ruby ear-rings (kundalas) and over his chest there should lie a hara (necklace). He should wear only one cloth and the body should be covered (with a coat) as 'in Northern India'. The fabric of this coat should be so delicate in texture as to make portions of the body visible through it. There should also be a vaiñovavita on his person. The figure of Sürva should be made to stand on a padma-pītha by itself or should be placed in a hexagonal chariot drawn by seven horses fully

#### ADITIVAS AND THE NAVA CRAHAS

caparisoned. The chariot should have only one wheel and be shown to be driven by the lame Aruṇa. On the right side of Sūrya there should stand Ushā; and on the left, Pratyushā. A second authority mentions four consorts to Sūrya; namely, Rājūi, Suvarṇā, Suvarchasā and Chhāyā, while a third says that one half, taken vertically, of the body of Sūrya should have the shape of a dark complexioned woman, probably indicating that the sun in spite of his being the god of light, is inseparably wedded to night and its darkness.

The Śilparatna states that on each side of Sūrya there should be a dvārapālaka, named Mandala and Pingala respectively. According to this same authority the material of which the kirita of Sūrya is made should be pushvarāna, or ruby.

In sculpturing the image of Āditya attention has to be paid to the instruction that the nose, the forehead, the chest, the knees, the thighs and the neck should all be raised and prominent; the diameter of the halo should be twice the height of the kirita. If the figure be made so as to be one cubit in height it would be a saumyamūrti, that is, a handsome, gentle figure; if it be of two cubits, it would be productive of wealth; if of three or four cubits, it would bestow happiness and prosperity.

#### TINDII ICONOCDADIIV

The following is another description of Sūrya based upon the Matsya-purāya. According to this authority, the figure of Sūrya should have a fine moustache and should be dressed as men are in North India. Sūrya should have four arms, a lustrous body of red colour covered with a coat. He should be decked with all appropriate ornaments. In the right and left hands he should hold the sunbeams as the bridles and should wear round his waist a girdle named Pāṇiyāṇṇa.\* He should be wearing a garland made up of all kinds of flowers, and should also wear anklets. On the loft of Sūrya there should be the good-looking

<sup>\*</sup> The reading pāniyānga is evidently incorrect, as might be gathered from the following account of Sūrya obtaining the anyunga or ahyanga from Viscuki found in the Bhavshyat-purāna. The origin of avyanga or ahyanga, the avyanhana of the Pārsis, is given as follows: during each ritu (season) there came to the Sūrya-mandala one each from among the rishis, dövadās, nāgas, ganhānavas, opearasas, yakshas and rākshasas. In one of these turns Vāsuki, the nāga, presented Sūrya with a cord called the avyanga or ahyanga which was produced from his body. This cord was composed of gold and had the colour half white and half red. From this time forwards the followers of the Sūrya-cult were required to was a similar cord round their loins.

#### ADITVAS AND THE NAVA GRAHAS

figure of Danda, and on the right the dark coloured figure of Pingala, both dressed in the North Indian fashion and two of the hands of Sūrva should be placed upon the heads of these two figures. Pingala should be shown as carrying in his hands a nalm leaf and a stile. When two of the hands of Sūrva are not placed upon the heads of Danda and Pingala they should carry a shield and a sula. The device on the banner of Surva is the lion: and the banner should be placed on the left of Sūrva. It is also stated that Rēvanta. Vaina and two Manus, all of whom are understood to be the sons of Surva, should be standing two on each side of Sūrva. Or, as he is the lord of the planets, he might be surrounded by the planets.

As we have already seen the Ādityas are twelve in number, and each of them is said to preside over a month of the year. Their names are given variously in various works; and a good many of them agree in naming them in order as Dhātri, Mitra, Aryaman, Rudra, Varuṇa, Sūrya, Bhaga, Vivasvān, Pūshan, Savitri, Tvashṭri, and Vishnu. The image of each of these twelve Ādityas is described in the Viśvakārma-šāstra; and the description in so far as it relates to their hands and the objects to be carried in them, may

#### HINDU ICONOGRAPHY

conveniently be summarised in the form of a table

| No. | Names of the<br>Adityas. | Back Right<br>Hand | Back Left<br>Hand.   | Front Left<br>Hand. | Front<br>Right<br>Hand. |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1   | Dhātŗi                   | Lotus gar-         | Kaman-<br>dalu       | Lotus               | Lotus                   |
| 2   | Mitra                    | Soma               | Sula.                | Do                  | Do                      |
| 3   | Aryaman                  | Chakıa             | Kaumō-<br>dakı       | Do.                 | Do.                     |
| 4   | Rudra                    | Akshamala          |                      | Do                  | Do                      |
| 5   | Varuna                   | Chakra             | Pāśa                 | Do.                 | Do.                     |
| 6   | Sűrya                    | Kamandalu          |                      | Do.                 | Do.                     |
| 7   | Bhaga                    | Śūla               | mālā<br>Chakra       | Do                  | Do                      |
| 8   | Vivasvān                 | Śūla               | Garland              | Do.                 | Do.                     |
| 9   | Pūshan                   | Lotus              | Lotus                | Do.                 | Do                      |
| 10  | Savitrı                  | Gadā               | Chakta               | Do.                 | Do.                     |
| 11  | Tvashtrı                 | Sruk               | Homaja-<br>kalika(?) | Do                  | Do.                     |
| 12  | Vishnu                   | Chakra             | Lotus                | Do.                 | Do.                     |
|     |                          |                    |                      | - '                 |                         |

Of these, Mitra, it is said, should have three eyes; Rudra is considered to be an important Āditya. Pūshan is required to be sculptured beautifully; he is declared to be the destroyer of all sins. Savitri is the Āditya who is capable of fulfilling the wishes of his devotees and bestowing

#### PLATE LXXXVII



[To face page 311 ]

Surya Stone Mölchēn

#### ADITIVAS AND THE NAVA CRAHAS

boons on them. Of all the Ādītyas the most lustrous one is Vishņu. It cannot fail to be interesting to note here that the names of some of the Ādītyas according to the Indian Āryas are the same as those according to Iranian Āryas: the Mitra, Āryaman and Bhaga of the Hindus are identical with the Mithra, Āryaman and Baga or Bagho of the Parsis.

The photographs of some of the images of Surva or the Sun-god may be seen reproduced. here on Pls. LXXXVI to XCIV. It may be seen that there are two varieties amone these images, namely, the North Indian and the South Each of these possesses very marked peculiarities which are easy of recognition. South Indian figures of Surva have, as a rule, their hands lifted up as high as the shoulders, and are made to hold lotus flowers which are only half blossomed: the images have invariably the udarabandha, and their less and feet are always left bare. The North Indian images, on the other hand, have generally their hands at the natural level of the hips or the elbows, and are made to carry fullblown lotuses which rise up to the level of the shoulders, and their forelegs have coverings resembling modern socks more or less in appearance and the feet are protected with a pair of footwear

#### TINDII ICONOGRAPHY.

resembling boots. The udara-handha is not found in the northern variety of the images of the Sungod but there is a thin cloth or a sort of coat of mail shown as being worn on the body. The South Indian images are as often with the seven horses and their driver Aruna as not: those which belong to the extreme south of South India, to such parts on the Tamil districts of the Madres Presidency. do not possess any attendant deities like Danda. Pungala and the goddesses. The images of the Sun-god as found in the Karnātadēśa and the Southern Mahratta country, corresponding roughly to the ancient Chālukva and Hovsala kingdoms. have invariably two goddesses sculptured one on each side of Surya. The common features of both Southern and Northern varieties of Sürya are that the head is in all cases adorned with a kuita surrounded by a circular halo or prablamandala. and that in several instances the characteristic seven horses and their driver Aruna are not missing.

The image of Sürya on Pl. LXXXVI appears to be the oldest among those whose illustrations are published here. It belongs to the Parasurāmēs-vara temple at Gudmallam in the Madras Presidency. It has its hands lifted up to the level of the shoulders, and from the features of the face

#### DIATE LEVYUI



Súrya: Stone: Gudimallam.

(To face page 312 )





(Fig 2) Surva Stone Ellora (Taken from Cate Temples of India by Fergusson and Burgess)

(Fig 3) Sürya Marble Rüpnagar Kishangarh District,





#### PATHADA AVA THE THAT AVA CRATICA

and the peculiarities of the modelling in general this image may well be taken to belong to a period anterior to the seventh century A. D. The image whose drawing is reproduced on Pl LXXXVIII is found in the Siva temple at Mēlchēri near Kāvērınākkam and belongs to the later Pallava period (A D 800) Here Sürve may be seen standing mon a flat seat under which are worked out the seven horses and the driver Aruna, Fig. 2, Pl. LXXXVIII is a fine piece of sculpture found in Ellora. In this Sarva is seen standing within a chariot drawn by the seven horses driven by Aruna. As in the case of all South Indian images of this god the hands of Sürva are, in this instance also, lifted up to the level of the shoulders and carry each a lotus flower. On the right and left of Sūrva are Ushā and Pratvusha driving away the darkness before them with their bows and arrows. The chariot of Sürva has here two wheels instead of only one as required by the Sanskrit authorities. This sculpture may be assigned to the eighth century. Of about the same time is the seated figure of Sūrva whose photograph is reproduced on Pl. LXXXIX. In this sculpture Sürva is seated cross-legged in his chariot drawn by seven horses driven Aruna. Around him are to be seen the figures of the goddesses Rājūi, Suvarnā, Suvarchasā and

# HINDU ICONOGRAPHY. Chhāyā, as also the figures of Daṇḍa and Piṅgala. The photographs reproduced on Pl. XC are interest-

ing and represent the North Indian type of the image of the sun-god. The images of Sürva illustrated by them wear a currously shaped kiritamakuta with a flat top, and have the characteristic round face associated with North Indian sculptures. Their hands are placed at the level of the hip and a lotus with a long stalk is held in each of them the flower itself being at the level of the shoulders. In figs. 1 and 2, the goddesses Rajni and Nikshubhā are seen on the extreme right and left of Sürva. while nearer him on either side are Danda and Pingala. In fig. 1, the Aśvini-devatās with horsetaces are shown seated in small niches specially provided for them, whereas in fig. 2, the figures of Usha and Pratvusha are seen as if engaged in chasing darkness with their bows and arrows Below these are seen the somewhat damaged figures of the goddesses Rājāi and Nikshubhā; and immediately below the feet of Sürva are worked out the seven horses of the Sun-god's chariot. The unages of Sarya in figs. 1 and 2 on this plate have a broad belt round their waist which is perhaps the avyanga or ahyanga mentioned in the Bharishyat-purana Fig. 3 contains the central image of Sürya and surrounding it are



Scated Surya Stone . Chitorgarh Marwar.

[To face page 314.]



(E):e 3)



Bajputāna Museum.



Sürya Stone, Haven, Dharwar District,

#### ADITVAS AND THE NAVA CRAUAS

the images of Danda and Pingala and the horse-faced Asvini-dovatão ao also Hahā and Pratvushā, the latter are as usual chasing away darkness with their hows and arrows and are sculptured near the kantimandala of Sarva. The body of Sūrva is shown as covered with a thin fabric through which the body of Sarva is clearly visible. The alwaitaa in this figure is not a broad band but a parrow helt encucling the waist three figures on this plate are seen wearing socks and boots. The photographs reproduced on Pls. XCI and XCII are of Sarva of the South Indian variety belonging to the Chalukya-Hoysala country. The hands of Surva in these cases are lifted up to the level of the shoulders and are found to carry half-blown lotuses. There are the udara-handha and the aluanaa, but no sort of footwear. In Pl. XCI the goddesses Rājāj and Nikshubhā are worked out as standing one on each side of Sürva with a chamara in their hands. In Pl XCII the ooddesses Ushā and Pratvushā are, as usual, driving away darkness with bows and arrows. Besides these, a number of small figures are carved probably to represent Danda and Pingala and others. On the top-most tier of the sculpture stand five figures resembling boys: these are perhaps the rishis Sanaka and others. In the tier below this first one

#### HINDU ICONOGRAPHY.

are a set of musicians playing upon different musical instruments. In Pls. XCI and XCII are the seven horses, but in the latter alone is the figure of Aruna shown. Fig. 1. Pl. XCIII and fies. 1 and 2 on Pl. XCIV also belong to the South Indian variety of Sürva and to the Tamil country. In these the absence of the attendant derties may be noticed; these images excepting fig. 1. Pl. XCIV. wear udaya-baudha and ahuanga: the figures of the seven horses carved below the seat of Surva are not seen in the remaining images. Fig. 1, Pl. LXXXVIII is the reproduction of the photograph of a bronze statuette of Sūrva preserved in the Madras Museum. In this, Surva is seen seated upon a chariot having a single wheel drawn by seven horses and driven by Aruna. This figure is encircled by a prabhavali. The goddesses Raini waving a chamara and Nikshubha with what appears to be an umbrella are seen standing on either side of Surva. Fig. 2 on the same plate is a piece of sculpture belonging to the modern Bombay school. It is carved in marble. Sürva is here shown with four hands carrying a lotus each in the back hands and the akshamālā and the kamandalu in the front ones, and seated upon a chariot drawn by seven horses driven by Aruna. Fig. 2. Pl. XCIII belongs to the North Indian



Sūrya: Stone: Nuggehalli.



(Fig. 2) Sürya Stone: Ajmere, Rajputana Museum Jompare thu with the Pig. on Pl. XL of V.A.Smith's Hist. of Fine Arts.



#### DIATE YOU



Fig 2.) Surya Stone:



(Fig. 1.) Sürya-Nārāyana : Stone Bölür



Totana of a Súrya Temple: Stone: Junagath Museum. [Totace page 117]

#### ADITYAS AND THE NAVA GRAHAS

variety: the figure of Sūrva has a face belonging to the van type. Strangely enough it is seen holding the hands as high as its shoulders and the lotuses carried in them are at the higher level than the shoulders. Near the legs of the mage of Surva are those of Danda and Pineala and the goddesses Raiñi and Nikshubha and one other between the less of Sūrva: it is difficult to say whom this figure is meant to represent. Fig. 1. Pl. XCIV belongs to the Hovsala country: the image of Surva has in this instance four hands, in the front two of which are the lotuses and the back ones are seen carrying the chakea and the kaidha-The seven horses and Aruna are sculptured below the foot of Sürva. Pl. XCV represents the torana or gateway of a Sürva temple. On the columns and the archway of this torana are sculptured the figures of eleven Adityas, which together with the one in the central shrine make up the usual number of twelve Adıtvas. Some of the Adıtvas have two. others four goddesses attending upon them; each one is enshriped in a small fane and are seen carrying lotuses in their hands. All except the central figure on the archway are standing; the central figure is seated in a chariot to which are voked the seven horses characteristic of Surya. In the niches below the two Adityas on either side of

#### THINDS: ICONOGRAPHY.

the central one are some figures whose significance is not known.

#### THE EIGHT OTHER GRAHAS.

In Hindu astronomy as well as astrology, the sun, the moon, the five planets —Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, and also the ascending and the descending nodes of the moon, called Rahu and Kētu, constitute the well known nava-grahas or nine grahas. It has been stated that all these are worshipped in certain Hindu temples, where there are special images installed in representation of them. The sun is the chief of the grahas, and the description of the sun-god and of his images has therefore been given first in some fulness. The other eight grahas are now taken up for consideration.

Chandra or the moon is also known as Soura.

His figure according to the August

Chandia or the madbledagama may be represented either as standing or sitting. In the latter ease, the seat, upon which he is to sit, should be a sinhāsana. The colour of Chandia should be perfectly white and his head should be surrounded by a halo or prabhāmandala. He should also be adorned with various ornaments and a garland composed of all sorts of flowers, and

# ADITVAS AND THE NAVA ORATIAS

should be clothed in white garments. He should have two hands, each of which should hold a white water-lile (kumuda). On his chest there should be shown a golden uainonarita and his countenance should be beautiful and possess a peaceful look. The Silvaratna requires that the figure of Chandra should be shown as seated in a chariot drawn by ten horses, that this derty should hold a gada in the right hand and that the left should be held in the varada nose. The Matsua-nuvāna agrees with the Silvaratua in stating that Chandra should he seated in a chariot to which ten horses are voked, and adds that on the right and left of Chandra there should be the goddesses Kanti and Sobha, and that the lion banner of this god should also be placed on his left. The Purra-Laranaaama gives the name of the only goddess, who is to be by the side of Chandra as Röhini

Different authorities give different descriptions of the figure of Bhauma. Some say that it should be seated upon a goat, some upon a *winhinanna*, and some again in a golden chariot drawn by eight horses. The colour of the image of this planetary deity should be red like the fire, it should have four arms; one of the right hands should be in the alhaya or the varada pose, while the other should carry the

# TINDU ICONOGRAPHY.

weapon śakti. In the left hands, the gadā and the śūla should be held. It should be adorned with garlands of red colour, and should be clothed in red garments.

Budha is sometimes known as Grahapati and is said to be the son of Chandra. Budhe or Mer-His image should be seated upon curv. a lion and should be adorned with garlands of vellow flowers and ornaments of gold The colour of the body of Budha should be the vallow of the karnilara flower and that of his parments should be also vellow. Budha should have four arms; one of the right hands should be in the varada pose, and the other three hands should carry the weapons known as khadaa. I.hētaka and gadā. The Vishnudharmottara. however, states that the image of Budha should resemble that of Vishnu and be seated in a chariot resembline that of Bhauma.

Reihaspati or Jupiter and Sukra should each be represented with four arms, one of the hands should be in the earada pose and the remaining three hands should carry the lamandaln, the akshamalla, and a danda. The colour of Brihaspati is golden yellow. According to the Vishandharmottara, however, Brihaspati should

The two planetary deities Brihaspati and

#### ADITOVAS AND THE MANA SPATIAS

have only two arms, and in his two hands he should carry a pustaka and the akshamālā. He should be adorned with all suitable ornaments and also clothed in vellow garments. The same authority says that Sukra, the son of Bhṛigu, should be of white complexion, should have only two arms, in his two hands he should carry a nidhi (treasure?) and a pustaka (book), and should be scated in a silver chariot drawn by eight horses. The colour of his clothings also should be white.

The complexion of Sanaischara and also the colour of his garments should be sanail of sanaischara or black He should be small in stature and somewhat lame in one

leg He should have two arms; in the right hand he should hold a danda, and the left should be in the varada pose. Thus is according to the Anisumadbhilanama; but the Vishnudharmottara requires that there should be the danda in the one hand and the akshamala in the other. The former authority prescribes the padma-pitha as the seat appropriate for Sanaischara, while the latter prescribes an iron chariot drawn by eight horses.

The figure of Rāhu should, according to the Silparatna, be seated upon a simhāsana, while according to the Vishnudharmöttara, a silver chariot drawn by

#### HINDU TOONOGRAPHY

eight horses has to be his seat. According to the first of these authorities, Rāhu should possess four arms, one of his hands should be in the carada pose and the remaining three should carry the khadaa, khētaka and šūla. But according to the econd authority, Rāhu should have only two hands, in the right of which there should be a book and a woollen blanket while the left hand should carry nothing at all

Kētu is to be of dark colour and should have two arms, one of his hands is to be in the abhaya pose and the other should carry a gadā. He should be mounted upon a kite. The Višnakarma-Šilpa states that Kētu should resemble. Bhauma in all respects, but that his chariot should be drawn by ten horses.

The  $R\bar{u}pamandana$  gives a summary of the description of the colours, weapons and emblems and vehicles and seats of the nine grahas, which may be tabularly presented thus -

| Name of<br>the desty. | Colour         | Weapons etc |           |                            | ĭ     |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------|----------------------------|-------|
|                       |                | Right hand. | Left hand | Seat and<br>Vehicle        | Semar |
| Súrva                 | White          | Padma       | Padma     | Chariot with               |       |
| Some                  | D <sub>0</sub> | Kumuda      | Kumuda    | Charlot with<br>ten horses |       |

# PLATE YOU







Same and



ADITYAS AND THE NAVA CRAHAC

| Name of<br>the deity. | Colour.          | Weapons etc. |            |                                                       | زو ا                           |
|-----------------------|------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                       |                  | Right hand.  | Left hand, | Sest and<br>Vehicle                                   | Berna                          |
| Bhauma                | Red              | Danda        | Kamandalu  | A goat                                                | £                              |
| Budha                 | Yellow           | Hands in     | yōga-mudrā | Sarpásana                                             | A P                            |
| Guru                  | Do.              | Aksbamāli    | Kamandalu  | Натіва                                                | dorn                           |
| Sukra                 | White            | Do           | Do         | A frog                                                | be a                           |
| Śani                  | Black            | Danda        | Do         |                                                       | ould                           |
| Rāhu                  | Smoke-<br>colour |              |            | A sacrificial<br>pit (kuṇda)                          | deities should be adorned with |
| Kètu                  | Do               | body of Ra   |            | tion of the<br>body of Rahu<br>should be<br>that of a | e nine                         |

Pl. XCVI contains the reproductions of the photographs of the bronze images of the Navagrahas to be found in the Sürya temple at Süryanärköyil in the Tanjore district. The central shrine of this temple, which faces the west, is dedicated to Sürya, the sun-god: near the image of the Sun-god are also placed those of Viśwśwara and his consort Viśaläkshi. The figure of Brihaspati is set up in front of the central and those of the other grahas in small shrines constructed round the central shrine.

# DEVI.

# DEVI

OD, according to Hindu philosophy and theology, may be viewed as being either with or without attributes, that is, as saguna or nirguna. In the former case God is spoken of as He or She, and in the latter case as It. In the saguna form of worship, which is prescribed for all common people, the Vaishnavas worship him as Vishmi and the Saivas as Siva. Those Hindus who worship the Supreme derty exclusively as a female principle are called The classification of Hindu worshippers into Vaishnavas and Saivas on the one hand and Saktas on the other is not, however, exclusively rigid or inviolable, in as much as Vaishnavas and Saivas also worship the Devi in the form of Lakshmi and Pārvati, although the supreme place of honour is reserved for the male Deva. that is, tor Vishnu or Siva as the case may be. Here the Devi comes only next to the Deva. But the Saktas make the Devi supreme deity and assert

# HINDU ICONOGRAPHY

that without the co-operation of this goddess the absolute Brahman of itself can achieve nothing. This Sakti may be conceived to be the personification of universal energy in the abstract. She resides in the magroscom, as well as in the migro. The discovery and development of Sakti or psychic energy in man is the aim of the Mantra-kastras. The Sakti which resides in man and the development of which is one of the aims of the Yoga-śāstra, is called the Kundalıni Śakti The place where it resides is called the Muladhara. and is understood to be at the lower extremity of the spinal cord By a successful development and working of this Sakti at the Mūlūdhūra even the attainment of malsha or the liberation of the soul is believed to become possible. In the ordinary condition the Kundalini Sahti is latent and sleeps quitely at the Muladhara. The vosic aspirant may first awaken the sleeping faculty in two ways, that is, either by means of the pranayama or by means of mantras. Of these the former process consists in the regulation and the holding of the breath for certain definite periods of time. This is the course advocated in works on the Yoga śastra. The second process requires the aspirant to be initiated in certain mantras or incantations which he has to repeat a fixed number

#### ועשמ

of times at certain hours of the day, keeping all the while before his mental vision the image of the deity associated with the mantra When thus roused up, the Kundalini ascends from the Mūlā. dhāra to the next higher centre the Svādhishthāna . thence to the centres Manuuira and Anahata in the latter of which this psychic kakti is transform. ed into sound then to the centre Vikuddhi where it becomes satture, and then at last to the centre Ana where the saku becomes manifest in the form of a flash of light. By repeatedly practising the process of holdmo the breath and controlling it as laid down in the Yūga śāstras, one may be enabled to enjoy this divine light perpetually, and thus be in union with Divinity itself. The practice of holding the breath and controlling it for the purpose of rousing the Kundalim kakti possibly brings into active play some latent power residing in the several parts of the spinal cord of the human being, which has not been as yet examined by Western Science

The effects produced in each of the six centres mentioned above are often depicted diagramatically, and the diagrams may convey to the initiates some concrete idea of the internal psychic results attained by the practice of yōgic breath control and mental concentration. These diagrams

#### TINDII TOONOGRAPHY

are called by the names of Chakras and Yantras. A chaken is defined in the Tantras as a figure consisting of angles and netal-like parts : that which consists of angles alone is called a uautra. The uantras generally consist of triangles cutting each other or straight lines crossing each other so as to produce a number of rectangular spaces and terminating in trident-like projections. Certain letters called bunksharas or seed-letters are associated with these chalias and uantras, and are written down invariably in specified parts thereof. The bunksharas may be unaggied to be something like code words, whose significance is known only to the initiates. The worship of nantias is common throughout India, perhaps the most unportant of these wantras is the Śrichahra. It generally consists of forty-three triangles interestingly arranged in a plane and may also be produced in three other different forms called Meru. Kailasa and The Meru is the same as the plane Rhū Śrichakra in plan, but the various triangles, surrounding the innermost one, are piled one over another in different planes so that the whole becomes shaped into the form of a pyramid. The topmost layer of the Mēru contains a circle called the bindu. If associated with the eight matrika desties the Mēru becomes the Kaslāsa : and with the



Śrichakara ()n metal Pleti Sringari Matha

Vasini deities it becomes the Bhū. The Śruts or Vēdic revelation itself supports the worship of yantras (vide, Taitt. Āran.). The drawing of the famous yantra known as the Śrichakra is given herein: the lettering of the spaces is also shown in the photograph reproduced below; with an ordinary reading lens, the letters of the Dēvanāgari alphabet may be seen engraved in various parts on this mystic figure. This and other yantras are generally engraved on some metallic plate, preferably one of gold; silver and copper also are of ten enough employed. The Śrichakra engraved on metallic plates is an object of worship. In South Indian temples of the medieval and later periods,

The belief in the mystic potency of the interlacing triangle and other geometrical figures, does not belong exclusively to the Hindus The interlacing triangle, which is known to the Freemason under the name of Apla, once contained cabalistic characters in each of its spaces and was considered to represent either the design of Solomon's seal or the Shield of David. By some strange and occult process of reasoning it was believed to be a security against wounds, to serve an attinguisher of fires and to possess other marvellous properties. The interlacing triangle, or the postangle, with the letter G placed in the courte forms pewed of the Matk-Mason; and the same, with an Egyptian Tax in the middle space and with a tail-devouring snake ensireling the whole, constitutes the seal of Modern Theosophical Solosties.

#### HINDU ICONOGRAPHY

there are shrines called by the name of  $\acute{S}akti-pikh\vec{a}$ -layas, in which there is a pitha or smaller after very much resembling the common balt-pikha whereon the oblations of formal worship are usually offered in temples. It is said that these pithas associated with the  $\acute{S}akti-pithalayas$  contain inside them the plate on which the  $\acute{S}richakra$  is engraved. Regular pija is offered to the  $\acute{S}akti-pitha$  at least twice a day. In as much as this is thus an object of worship, it has been treated in this work as an icon.

The other yautras are engraved upon thin gold, silver or copper plates, which are rolled into a cylinder and then put into a golden or other metallic case so that they may be worn on the body of person with a view to avoid diseases, possession by devils, and other such evils, which, it is supposed, they have the power to ward off. Occasional worship is also offered to this case containing the magical yautra, and the wearer's faith in its efficacy may well effect cures in many cases.

The goddess Dēvi is worshipped in many forms. She is variously named sometimes according to her imagined age; thus, when she is worshipped as an year old baby, she is known by the name of Sandhyā; if she is conceived to be two years

#### DEVI

old, she is called Sarasyati: if of seven years of age. Chandika: if of eight years of age Sambhayi. if of nine years of age. Durgs, or Bala, of ten years of age. Gauri; of thirteen. Mahālakshmi; and of sixteen. Lalita Sometimes she is named in recognition of one or other of her heroic achievements for instance she is called Mahichaguramarddani in consequence of her having destroyed the Mahishāsura. There are special forms of images corresponding to these various ways of conceiving the goddess Davi. In the Davimahatmua found in the Markandeva-purana, the Dēvi herself is made to say "In the Vaivasvatamanyantara, at the end of the Dyapara-yuga and the beginning of the Kalı-vuga, a new set of asuras called by the names Surabha and Nisumbha, would be born; and then I shall also be born as Nanda to the cow-herd Nanda-gopāla, and shall take up the Vindhya mountain as my abode. Thereafter, at the end of the Dyaparavuga. I shall kill the asuras born in the family of Viprachitta and eat them up: then my teeth. hair, body and weapons will all become red with their blood and for that reason they will call me in the world as Rakta-Chāmunda. Then there would occur a famine of a hundred years' duration in the world, when there would not be available in it

#### TINDU MONOGRAPHY

even a drop of water. In response to the pravers of the Munis I shall at that time come out of the body of Paryati with a hundred eves : and then people would call me by the name of Satakshi. In the fortieth uuqa of the Vaivasvata-manvantara I shall protect all the beings in the world with such vegetables as are necessary for the maintenance of life and relieve them from the famine. People would then call me Śākamhhari. In this form of mine I shall kill an asura named Durgama. and shall thenceforth be known as Durgadevi. I shall then proceed to the Himalayas and assume the terrific form of Bhima. There will then appear an asura by name Aruna, and in the sixtieth quag I shall, with the aid of a swarm of wasns (bhramaras), attack hun and kill hun. I shall for this reason, be called Bhramari" In this way the Markandena-purana gives the clue to some of the names of Dēvi, indicating that they often depend upon the achievements that are attributed to her

Regarding the supremacy of Dēvi as a deity and her position as the source of all divine as well as cosmic evolution, it is worth quoting from the same authority. It is said in the Markandēya-pwrāna—"The Gupta-rūpi Dēvi, that is, the Dēvi who is unmanifested, takes the three forms of Lakshini, Mahākāli and Sarasvati, representing the

# DEVI. Rāiasa, the Sāttvika and the Tāmasa attributes or

aunas of prakriti. She is also known in various other ways: for instance, at the time of srighti or creation, she is Mahākāli exercising control over Brahmā and bringing the world into existence: at the time of the oralana or universal destruction, she is Mahāmāri, as giver of wealth and prosperity she is Lakshmi and as destroyer of wealth and prosperity Alakshmi or Jveshthadevi." . . . . "During the time of creation, she assumes the form of a dark coloured woman under various names, such as Mahāmāvā. Mahākāli, Mahāmārī, Kshudhā, Trishā, Nidrā, Trishnā, Ekavīrā, Kālarātri and Duratvavā. In obedience to the command of the supreme goddess Mahalakshmi, she divides herself into two portions, a male portion known by the names of Nilakantha. Raktahāhu Śvētānga, Chandraśēkhara, Rudra, Śańkara, Sthanu, and Trilöchana, and a female nortion of white colour known as Vidva. Bhasha. Syara, Akahara, and Kāmadhēnu, Similarly, the Sattva form, of moon-like splendour, possessed of akshamālā, airkuša, vīnā and nustaka, is also generated by Mahālakshmi, the supreme goddess; this aspect of the goddess is known by the names of Mahavidva, Mahavani, Bharati, Vak, Sarasvati, Ārvā, Brāhmi, Kāmadhēnu, Vēdagarbhā, Dhi and

#### HINDU ICONOGRAPHY

Tavari She also gives rise to a male and a female form by the command of the supreme Devi , the male form produced out of this aspect of the goddess is the black coloured desty known as Vishnu. Krishna, Hrishikośa Vasudeva and Janarddana: and the female is the fair coloured goddess known as Umā, Gauri, Sati Chandi Sundari Subhagā and Siva. The Raissa form of the supreme Mahālakshmi is sumply called Lakshmi Sho carries a matulunga (pomegranate) from the goda. the patra (vessel) and the Lhētaka and has a chihua or mark consisting of the male and female signs (Linga). Hers is the colour of molten gold She has also divided herself into male and female parts, the former is known as Hiranyaearbba. Brahman, Vidhi, Virincha and Dhata and the latter is called Śrī. Padmā, Kamalā, and Lakshmi. And the mother of the universe. Mahālakshmi, ordered Brahman to take Sarasvati as his consort. great Brahmanda was born by their union. Rudra. that is, Siva married Gauri, and they both broke open the 'egg of gold'. Lakshini became herself the consort of Vishing and they both afforded protection to the universe. From Māvā the whole lot of created beings came into existence." Thus, according to the Decemahatmya, all the gods and goddesses mentioned above are but manifestations

#### DEVI

of the one single Supreme Being Mahālakshmi and should not be understood to be separate individual deities."

The evolution of the various cosmic gods and goddesses from the supreme Goddess Mahālakshmi, as given in the Dēvīmāhātmya of the Mārkandēya-purāṇa, is shown below in a tabular form:—

| The Supreme Mahalakahmi. |                    |                             |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| - 1                      |                    |                             |  |  |  |  |  |  |
| 1                        |                    |                             |  |  |  |  |  |  |
| Sattva gunatmıka         | Rajasa gunatmika   | Tamasa-gunatmika            |  |  |  |  |  |  |
| = Sarasvati.             | ⇒Lakshmı,          | - Mahakali.                 |  |  |  |  |  |  |
|                          | 1                  | 1                           |  |  |  |  |  |  |
|                          |                    |                             |  |  |  |  |  |  |
| Gaura, Vashnu md         | Lakshmi, Hiranyage | arbha md. Sarasvatı. Budra. |  |  |  |  |  |  |
| 1                        | md                 |                             |  |  |  |  |  |  |

It may be seen from the above table that all the manifestations of divine power are here conceived to flow from Mahālakshmī, who is looked upon in the Mārkandēju-purāņa as the Supreme source of all power. This Dēvi is indeed at the basis of the worship of Śakti; and hence, as proceeding out of the supreme Dēvi, all the minor Dēvis are described in this chapter irrespective of whether they belong to the Śaiva or the Vaishṇava cult. They are, however, for the purposes of description, grouped according to the cult to which they belong, as certain convenience is gained by so doing.

# HINDU ICONOGRAPHY.

It was pointed out already that Dēvī is worshipped independently as the

General features of the images of the Devi. shipped independently as the Supreme Deity under the name of Sakti in Saktism, and that she is

also worshipped in association with Siva in Salvism and Vishnu in Vaishnavism. It has to be noted. however, that Saktism is often considered to be more akin to Saivisin than to Vaishnavism. Hence the characteristics of the Devi as an independent goddess and her Puranic associations may be noticed to have somewhat, marked relations to the cult of Siva-worship, and the study of Devi-icons confirms this view. The ordinary or common form of the unage of the Devi as the consort of Siva is given in the Uttara-kāmikāgama. There it is described as having four arms and three eyes and a pacific countenance. It should wear on the head a karanda-makuta and be clad in silk garments. In two of the hands the vasa and the anlusa should be carried, while the remaining two are to be held in the varada and the abhaya poses.

If the image of the Dêvi is such as is made to stand by the side of the image of her consort, then it generally has only two hands; one of these is made to hold a lotus or is kept in the kataka pose, evidently to have a fresh natural flower put in every day, instead of having to carry metallic or

stone representation of the same; the other hand is allowed to hang down freely by the side. This kind of goddess should have only two eyes and be of golden colour and handsome in appearance. Even when the Dēvi is not made to stand by the side of her consort, she may sometimes be given only two hands, one of which may be made to carry a parrot or a mirror and the other a blue-illy; or, she may be made to hold a \$\tilde{n}ila and a \$p\tilde{a}sa, or any other weapons which please the fancy of the artist.

The Dēvi may also be sculptured with six arms; then she should be wielding in four of her hands the pāśa, aṅkuśa, śaṅkha and chakra and the remaining hands should be in the carada and abhaya poses. Sometimes she may be given even as many as ten hands in this case she should be represented with five faces having terrific look and with side tusks. Her hands should carry the same weapons which Siva does when he is given ten hands. She should have the same asana as śiva.

Again, the Dēvi is sometimes sculptured as embracing Siva or as sitting on the same or a different seat near Siva. In the former case she is seated on the lap of Siva. In the latter case, one of her legs, either the right or the left, should

#### HIND! ICONOCRADEV

be folded and made to rest upon the seat, and the other should be left hanging down. Since it is said that either of the two legs might be folded and made to rest upon the seat, it is clear that the goddess may be seated on the right or the left of directions.

Whether the image of the Dēvi happens to be an independent figure or in association with the image of Śiva—in either of these cases, the body of the goddess may have two bends and be of the dribhañga variety or it may be perfectly erect and be of the samabhañga variety. When by the side of her lord Śiva, the Dēvi is known by the names of Manōninani or Gauri. If Śiva is conceived as Sadāśiva, the Dēvi associated with him is Manōnmani: and she happens to be Gauri, when she is associated with Naṭarāṇa and other mūrtis of Śiva. There is, however, not the least difference in the sculpturing of these two differently named forms of the goddess. She might be shown as being black, white or red according to the taste of the artist.

The  $Suprabhēd\bar{a}gama$  says that the image of the Dēvi should have large and prominent breasts, and that it should be adorned with all ornaments. The standing figure of the Dēvi with only one pair of arms is, according to the  $P\bar{n}_1 va.karan\bar{a}gama$ , known by the name of Bhavām also.



(Fig. 1) Durga Wood Onakkur



Durga Stone Mahahahpuram

#### DEST

We may now take into consideration some of the special forms of the Dēvi, as associated directly or indirectly with the cult of Śiva. The Śaiva and the Śaita forms of the Dēvi are in fact the most numerous; and it is the latter of these forms that are indirectly associated with Śaivism largely

The goddess Dures may have four eight or more hands should have three ever and he of dark complexion. She should have a handsome look with a well developed bust, stout thighs and hig hip and he clad in vellow garments. The head should be adorned with a karanda-makuta, and the body decked with all ornaments. The front right hand should be in the abhaua pose, and the back one should carry the chakra. The front left hand should be in the kataka pose and the back one should carry the śankha. The image of Durga should be made to stand erect upon a padmāsana. (See Pl. C.), or on the head of a buffalo, or be seated on the back of a lion. Her breasts should be bound with a snake, and a red bodice should cover the upper portion of her body. The Suprabhēdāgama calls her 'the dear younger sister of Vishnu', and informs us that she came out of

#### HINDU ICONOGRAPHY

the Ādiśaktı According to this work she may have either eight or four hands; and when she has eight hands, they have to carry the śańkha, chakra, śūla, dhanus, baṇa, khadga, khēṭaka, and ndśa. (See Pls. XCIX and CI).

No less than nine different forms of Durga are mentioned in the Agamas, namely.

1. Nilakanthi

6 Agni-Durgă 7 Jaya-Durgă

Kshëmankari
 Harasiddhi.

8 Vindhyavāsi-Durgā

4. Rudrāmša-Durgā

5. Vana-Dureā

9. Ripumāti-Durgā

To the above must also be added the group of nine figures of Durgā called the Nava-Durgās.

Of the nine forms of Durgā mentioned above Nilakanthi is described as the

Nilakanthi. Substrious as the bestower of wealth and happiness on her devotees and is to be shown as carrying in three out of her four hands the trisula, the khētala and a drinking vessel, while the remaining hand is required to be kept in the varada pose.

Kshāmankarı, the goddess capable of giving health, should keep one of her hands in the varada pose and the remaining three should be shown as carrying the trisūla, the padma and a drinking vessel.



Dungā: Stone; Mahābahpuram.



Durga panel in the rock-out temple of Varakasvamus in Mahabalipuram.

#### DEW

Harasiddhi is the goddess who confers attainment of the desired ends to her votaries; she should carry in her hands the damaru, the kamandalu, the khadga and a drinking vessel.

Rudrāmsa-Durgā is described as having two eyes and a dark coloured body and is draped in red garments. Her head should be covered with golden ornaments set with rubies. She should carry in her hands the śūla, the khadga, the śańkha and the chakra. Her vehicle is said to be the lion; on either side of this goddess should be the sun and the moon.

Vana-Durgā should have eight hands in seven of which should be held the sanka, chakra, khaqqā, khēṭaka, bāṇa, dhanus and sūla, the remaining hand being held in the tarjam pose. The complexion of this aspect of Durgā is grass green.

Agni-Durga has also eight hands, six of which hold the chakra, khadga, khātaka, bāṇa, pāśa, and ankwśa; of the remaining two hands one is held in the varada pose and the other in the tarjani pose. She has three eyes and her complexion is as brilliant as the

#### HINDE ICONOGRAPHY

lightning. On her crown is tied the crescent moon; she is riding a lion and has a terrific look. On the right and left of this goddess there should be standing in a reverential attitude two celestial damsels holding each a sword and a shield

Jaya-Durgā should have three eyes and four arms in which she should be shown as carrying the kaikha, the chakra, the khadga and the trisūla. The colour of this form of Durgā is black. The cresent moon adorns the crown of this goddess also; the vehicle of Jaya-Durgā is a lion; her lustre is said to spread throughout the three worlds. This form of Durgā should be worshipped by those who desire to attain siddh.

Vindhyavasi-Durgā of complexion bright as the lightning should be seated on a golden lotus, should have three eyes and four arms. Two out of her four hands should carry the śańkha and the chakra, while the remaining two are to be held in the varada and the abhaya poses respectively. She should be adorned with the crescent moon, the hara, angadas, kundalas and other ornaments. Surrounding her should be seen standing Indra and other gods praising her. The hon, her vehicle, should also be standing near her.



(Fig. 1.) Katyāyani or Mahishāsuramarddani Stone . Madras Museum



(Fig. 2.) Durgā: Stone. Conjeevaram.



Katyāyani or Mahishāvuramarddani . Stone . Ganyaikonda<br/>śolapuram. [To lace page 345  $\S$ 

#### DEST

Rinumari-Durga is of red complexion and with a townific look. In one hand aha Rinumari Durga. carries the tribula while the other is held in the tariani pose. If her mantra is repested ten thousand times, all the while concentrating the mind on her as being placed in the Sūrya-himba (the disc of the sun), she is believed to effect the destruction of enemies and their followers

Mahishasura. marddani

The goddess Durga, as Mahishasura-marddani. should have ten hands, according to the Sulparatna which describes her further as having three eyes:

she should wear on her head a iata-makuta and in it there should be the chandra-kala or the digit of the moon. The colour of her body should be like that of the atasi flower, and the eves should resemble the nilotpala or the blue lily; she should have high breasts and a thin waist and there should be three bends in her body (of the tribhanga variety). In her right hands she should carry the triśūla, khadaa, šaktyāyudha, chakra, and a stringed bow: and in the left hands the naka. ankuśa, khētaka, paraśu, and a bell. At her feet should lie a buffalo with its head cut off and with blood gushing from its neck. From within this neck should be visible the half emerged real asura bound down by the naga-vasa of the Devi. The

#### TINDE COMOGRAPHY

asura should be made to carry a sword and a shield, although the Dēvi has already plunged her trisūla into his neek and he is bleeding profusely. He should have a terrific look with knitted eye-brows. The right leg of the Dēvi should be placed on the back of her lion and her left leg should touch the buffalo-body of Mahishāsura. (See Pis. CII and CIII.)

The Vishnudharmöttara as quoted in the Vachasnatua, describes Mahishasura-marddani under the name of Chandika thus -This Devi has the complexion of gold and is a very handsome vouthful woman in an angry mood, sitting on the back of a hon. She has twenty hands, the right ones carry respectively the śūla, khadga, śaikha. chakra, bāna, šakti, vaira, abhaya, damai u and an umbrella : while the left ones are seen to hold the nāna-vāša, khētaka, parašu, ankuša, dhanus, ahanta dhvara, gada, a mirror and the muduura The buffalo-part of the asura is lying decapitated with the real asura proceeding from out of the neck His eyes, hair and brows are red and he youits blood from his mouth. The hon of the Devi mauls him and the Devi herself thrusts the trisula into his neck. The asura, who is bound down by the naga-paśa, carries a sword and a shield. (See Pls. CIV and CV.)



Kātyāyanī oz Mabishāsuramarddanī : Stone . Ellora.

# PLATE CY.



yšyaní or Mabishásuramarddanı · Stone Mahábalıpuram

#### DEVI

Katvavani is described as a goddess having ten arms and partaking of the Katvavanı nature of the three gods Brahma Vishnu and Siva. She wears on her head the jatahhāra in which is tucked up the crescent moon. Her face resembles in splendour the full moon and the colour of her body is that of the atasi flower. She has very pretty eyes and an appearance disclosing the freshness of the youth which has just come upon her, and is decked with all ornaments. Her breasts are large and prominent and she stands with three bends in her body (tribhanga). She is represented as killing Mahishagura, hearing in her right hands the triśūla, khadaa, bāna, chakra šaktuāvudha and in the left ones, klētaka vāša, ankuša, ahantā and narašu.\* Below is the headless trunk of the buffalo-bodied asura from whose neck his human form is made to emerge with a sword and a shield in his hands. His chest is pierced by the trikula of the Devi. The rest of the description of this asura here agrees closely with that of Mahishasura as given under Mahisha. sura-marddani.

<sup>\*</sup> In another description two more articles, the purpapatra and chamara are mentioned as held in the hands in addition to those already mentioned, but the number of hands are, however, said to be only ten.

## HINDU ICONOGRAPHY.

The following account of the destruction of Mahishāsura is given in the Varāha-vurāna: -Vaishpavi, the Sakti of Vishnu, was making tanas on the Mandara mountain. On one occasion, her mind lost its concentration, and in consequence several handsome looking females were born out of They began to attend upon the Devi: and thus, looked after by these damsels, she began to continue her austerities Narada, who happened to go that way, saw her resplendent beauty, and told Mahishāsura of the existence of a real paragon of beauty on the Mandara mountain. Seized by the madness of possessing her, the asura prepared himself to capture her and marry her. As a preliminary step he sent a messenger to the Devi to relate to her his greatness and prowess and to ask her to accept him as her consort. This messenger narrated to her the origin and history of Mahishasura thus -When the rish Sindhudvīpa, son of Supāršva, was practising penance in Mahishmati, a girl named Mahishmati, a daughter of Viprachitti, came with her friends to the Mandara-parvata on a pleasure excursion. There they came upon a beautiful abode of a rishi, which she wanted to take possession of. To drive away the then occupant of the asrama, they all took the shape of she-buffaloes and threatened to

gore the riski, who was doing penance. The rishi perceived by means of his mental vision the truth of the situation and cursed that these girls should all become real mahishis or she-huffaloes As soon as they heard the curse, they began to realise the formidable nature of the offence they had committed and began to revent. The rishi also became cooled down somewhat, and promised them that their buffalo nature would disappear from them as soon as a buffalo-son was born to Mahishmati After some years had passed by. Mahishmati was grazing on the banks of the Narmada. The rish: Sindhudyina, who had also gone there, met a celestial nymph named Indumati and fell in love with her. As he was not able to approach her, his seed fell in the river Narmada. and it was swallowed with the water of the river by Mahishmati who took then her drink from the Narmada. This seed grew in the womb of Mahishmatı, and in time Mahishāsura was born. In addition to giving this description of the origin of Mahishāsura, his messenger praised also the intelligence and valour of his master. On hearing this. Java, one of the attendants of the Devi, replied by saving that none of the women on the Mandara mountain was going to get married, and that therefore he might depart in peace. He left

## HINDI ICONOGRAPHY.

accordingly. After the departure of the messenger Nārada appeared before the Dēvi, and informed her that Mahishāsura, having defeated all the gods, was going to her to carry her away by force. Very soon, the asura, as stated by Nārada, came with a large army to attack the Dēvi, she with her female attendants met him and his army in battle and completely destroyed all of them.

A different version of the destruction of Mahishāsura is given in the Vāmana-purāna. Pulastya addressing Nārada savs-"The gods. having been defeated by Mahishasura, forsook their abodus and hastened, with Brahma at their head. to implore the protection of Vishnu. Sankara was also present there, and, when the gods finished relating their grievances. Vishnu, and at his command, Brahmā, Śańkara and all the gods so emitted flames of anger from their eves and countenances that a mountain of effulgence was formed. From this mountain came forth Katvavani. resplendent as a thousand suns, with three eyes. with hair black as night and with eighteen arms. To her Siva gave a trident, Vishnu a disc. Varuna a conch. Agni a dart, Yama an iron rod, Vāyu a bow, Sürva a quiver and arrows. Indra a thunderbolt, Kubëra a macc, Brahmā a rosary and a waterpot, Kāla a sword and shield. Viávakarnia a

battle-axe and other woapons. Himayan a lion. and other gods various areas and ornaments. Being thus armed and adorned by all the gods. Katvavani proceeded to the Vindhya mountain. There two asuras. Chanda and Munda, saw her, and immediately hastened to their king, and informed him that a most lovely goddess had singly fixed her abode on the Vindhya mountain. On hearing the buch encounting which Chanda and Munda bestowed on the beauty of this goddess. Mahishasura determined to obtain possession of her and ordered his army to be collected and marched to the vicinity of the mountain. He himself entered into a lofty pavilion, and then sent the son of Maya to summon the goddess to his presence. Dundubly, the son of Maya, accordingly proceeded to her, and standing respectfully at a short distance addressed her-"I am, O virgin lady, a messenger sent by the chief of the asuras". Kātvāvanī replied-" Approach! Approach! and dismiss thy fear, and truly deliver the message which thou bringest." Encouraged by these words, Dundubhi answered,-"thus says Mahisha, the king of the asuras,- 'The gods wander upon the earth, helpless and powerless, as the three worlds have been conquered by me. It is I who am Indra and Rudra and Sūrva; I am the sole lord of the

# HINDU ICONOGRAPHY.

Universe, and there is no other god than me. In battle am I unconquerable, and by my victorious arms have I acquired possession of every desirable thing that the world contains. But on thy account, O lovely virgin! have I now come to this mountain': hasten therefore, to pay due obeisance to the lord of the universe, for thou art worthy of becoming his spouse" Kātvāvani replied,-"It is true that the mighty asura Mahisha has subdued the three worlds, and I also am ready to obey bim : but there is a custom, long established in my family. which requires that each daughter of our house should be conquered in battle by her wood before she can be united to him in marriage. From this custom I cannot deviate. Before, therefore, I can become the spouse of thy king, he must vanquish me in combat" Dundubhi, on hearing these words, returned to Mahisha, and acquainted him with the determination of the goddess; and he immediately ordered his army to advance, on observing which the gods exclaimed to Durga,-"Put on thy armour". But she said,-" I will not, for what necessity is there for an armour, when none but these vile asuras stand before me ?." Vishnii. however, presented her with an armour, and entreated her to protect herself with it against the weapons of her enquies, especially as in consequence of a boon granted by Siva to him Mahisha had been rendered almost invulnerable.

When Devi perceived the elephants, the horse. the foot soldiers and chariots composing the army of the asuras approach her, she at once strung her how and rained on them a cassaless shower of arrows. Many of the enemies of the gods she slew with her shafts, others with her sword; and with her various other weapons she caused havoc in their ranks, as her lion brandishing its mane bore her along, . . . . Thus Kātvāvani destroyed countless hosts of the hold asuras: and on beholding the battle-field covered with their corpses, she seized a vina and a damaru in joy and laughingly began to play. Wherever she moved. drawing out music from her instruments, ghosts and goblins shouted out in response and danced: and her hon tossed about in sport the lifeless bodies of the slain. But Mahisha, on viewing the destruction of his army, hastened to engage, the goddess in personal combat; and Katyayani, equally eager for the combat, urged on her lion. Then commenced a terrible duel in consequence of which the summits of the mountain were rent beneath their feet, the earth and the ocean trembled. and the very clouds up above became scattered. In vain did the goddess employ her various weapons

## HINDH ICONOGRAPHY

again and again, the wily art of Mahisha rendered them all innocuous; even when she succeeded in binding him with the noose given her by Varuṇa, carrying the rope round his horns, his muzzle and hoofs, he escaped from the bond; and when she hurled a thunder-bolt at him, he shrank into such a diminutive size that it went past him leaving him uninjured. At length Durgā dismounted from her lion and sprang upon the back of Mahisha, and with her own tender feet so smote his head that he fell senseless on the ground; and then she immediately cut off his head with her sword, and all the hosts of asuras exclasined, Ab! Ah! "."

In other works also similar stories are given of the killing of Mahishāsura by the Dēvi. The destruction of Mahishāsura is considered to be allegorical; the Padma-purāṇa says that in the Svāyambhava-manvantara, Mahishāsura was killed by Vaishṇavi on the Mandaragiri, that he was once again destroyed by Nandā in the Vaivasvatamanvantara on the Vindhya mountain, and that thus personified ignorance was killed by Jñānaskati which is the same as personified wisdom. It may also be that this story indicates the substitution of the buffalo-totein worship by a form of goddess-worship among certain early primitive tribes in the country.

In the Vishnudharmöttara it is stated that Nandā was born 'trom the pleasure of Bhāradvāja'. She has four arms, one of her hands is in the carada pose, another in the abhaya pose, the third and the fourth hands carry a lotus and an ankuśa respectively. Or, she may in these hands hold the khadga and the khētaka. Her complexion is white and she is seated on an elephant

The Varāha-uurāna, however, has the following version of the origin of Nanda .- The king named Sindhudving, the son in a previous birth of Tvashta, knowing that in that birth he was killed by Indra, practised penance with a view to beget a son who would kill Indra. The river Vētravati assuming the form of a young women approached Sindhudving, and through their union was born a child named Vētrāsura. The child of theirs in due time became the kine of Praeivotisha. He vanquished all rival kinos, and then began to give trouble to Indra and the other gods. The gods with Indra at their head, and having Siva also with them, went to Brahmā to complain to him of the annovance caused by Vetrasura to them. On hearing their complaint, Brahma suspected that the trouble was due to Māya created by Vishnu. and then at once a damsel clad in white robes

#### HINDH ICONOGRAPHY

wearing a kirāta on her head and having eight hands carrying in them the sankha chakra gada. pāka, khadga, ghantā, dhanus and hāna, appeared before him and undertook to kill the troublesome She then transformed herself into Vātrācuro innumerable heroic damsels, and fought with the asura and put an end to his life. Brahma and other gods, while complimenting her on her success. prophesied that she would be called upon on a future occasion to destroy another troublesome asura of the name of Mahishāsura. The gods then retired to the Himalavas. where they set up the goddess Nanda as an object of worship and were feeling hanny. Because they were so happy, they named this goddess Nanda

Durgă is often worshipped in the form of nine figures, one of them being set up in the middle and the remaining eight in positions corresponding to the eight points of the compass. They are all seated figures having a lotus as their seat. Instead of actual figures, we may introduce in their respective places their tatvāksharas, in the yantra. The image in the middle has eighteen hands, big breasts and thighs, and is adorned with various ornaments. This goddess, who is capable of granting all powers, has in eight of her left hands the tuft of bair of the

## DIATE OUT



Standing figure of Bhadrakālı: Bronze -Tiruppālatturai

anura the khëtaka ahanta mirror dhanus dhana. damary, paka, the remaining left hand being held in the tariani pose. The right hands carry the šakti, tanka, kūla, vaira, kankha, ankuka, canc. hang and chaken Each of the eight other figures of Durga has only sixteen hands. The names of these goddesses are Rudra-chanda, Prachanda Chandoara Chanda-navika Chanda. Chandavatī, Chandavūvā, Atichandikā, and Ugrachandikā. The colour of the centrally situated Durgā is that of fire. The other Durgās are vellow of the gorochana, red, black, blue, white, grev. turmeric-vellow and pink. The central Durga is in the aladhasana posture riding on a lion and holds in one of the hands the tuft of hair, as already stated, of the asura emerging from the cut-end of the neck of the buffalo-form of the asura. The other Durgas are seated upon rathas shaped like lotuses. Such is the description of Navadurgās as given in the Skandavāmala.

The conception of the goddess Dēvi as

Bhadrakāli las eighteen hands
and a handsome appearance. She
has three eyes. The following things are found
held in her hands, namely, the akshamala, trišūla,
khadga, chandra, bāna, dhanus, šankha, padma,
sruk, sruva, kamandalu, danda, šakti, agni,
agni,

### HINDU ICONOGRAPHY

krishnāyina, water, one in each hand: of the remaining two hands one is in the \$\frac{5}{a}nti\$ pose (abhaya?), and the other carries a jewelled vessel. She is seated in a chariot drawn by four lions, her posture being what is generally described as the \$\frac{5}{a}thdhasana.

Mahakalı is jet black in colour and has tusks in her mouth. Her eyes are distended and the waist is thin. She carries in her four hands the khāḍya, khāṭkaka, pātra and kapāta. She wears on her head a garland of skulls. Or, she is black in colour resembling the rain-cloud and has a stout body and eight arms. In her hands are held the chakra, śaṅkha, gadā, a pitcher, a pestle, aṅkūša, pāša and vajra.

This goddess is said to be of the colour of the matter than a water-lily, currying in three out of her four hands the pasa, padma, and patra the fourth hand being in the abhaya pose.

Ambika is seated upon a lion and has three cyes; she is adorned with various ornaments, and has in one of her left hands a mirror; one of the right hands is held in the varada pose. In the other two hands she holds the sword and the shield



(Fig. 1.) Mahākāli : Bronze . Mādeyūr



(Fig. 2.) Mahākālī : Bronze : Madras Museum.



Mangala is seated upon a simhāsana, and wears on her head a jatā-makutā. She carries in eight out of her ten hands the sūla, akshamālā, dhanus, a mirror, the bāna, kietāka, khadga, and chandra; and the remaining two bands are held in the rarada and abhaya poses. She has a lovely appearance with pretty breasts and a playful smile on her countenance. She is adorned with various ornaments.

This goddess is seated on a lion and has four arms; in her hands she carries the akshasūtra, padma, śūla and kamandalu.

This goddess is a representation of the sakti Kalaratri. as a destructive power. She has a single braid of hair and her ears are ornamented with red shoe-flowers in addition to the knindalas. She is naked and seated on an ass. She is sometimes specially associated with Bengal. Her body is smeared with oil and her left foot wears a kind of anklet made of iron spikes. Kälaratri is rightly of a terrific appearance.

Lalita has in her two left hands a mirror and a sankha, and in her right hands a fruit and a small box containing collirium for the eyes. Hers is a standing figure, and it must be decorated with various ornaments.

## HINDU ICONOGRAPHY.

Gauri is the goddess looked upon as an unmarried girl, with either two hands held in the varada and abhaya poses, or with four hands, three of which carry the akshamala, padma and kamandalu, the fourth one being in the abhaya pose. This is understood to be the aspect in which the dēvas contemplate upon her; and she is held to be capable of bestowing much benefit and great merit

Gauri is worshipped under different aspects,

uma.

Sund as Umā, Pārvati etc. Of these

Umā is the goddess who is worshipped even by the dēvas; she has in her hands the
akshamālā, a mirror, the kamandalu and a jotus.

The figure of this goddess has four arms, in Parvati.

her hands are seen the akshamāla, an image of Śiva, an image of the lord of the Dēvagaṇās (Gaṇēśa) and the kamandalu; and her abode is between agni-kundas.

Another aspect of Gauri is represented as a female figure standing upon the back of an alligator; she is required to be worshipped at home in the houses of her votaties who desire wealth and prosperity. She has four arms; in two of her hands are held the akklasūtra and the padma, while the other two are kept in the varada and abhaya poses respectively. (See fig. 1, Pl. CVIII.)



(Fig. 1.) Pārvatī; Stone; Ellora.



(Fig 2) Annapūrņādēvi: Ivory: Trivandram.

Rambhā is an aspect of the Dēvi said to be able to grant all the desires of her votaries; she is seated on an elephant. She is handsome and has four hands, which carry respectively the kamanḍalu, akshamalā naira and ankuśa.

Tōtalā is another aspect of Gauri who carries

the \$\$ila, akshamālā, danāa and a
white chauri. She is said to be
able to destroy all sins.

Tripura another aspect of Gauri carries in two out of four of her hands the aikula and the paka, while the remaining ones are held in the varada and abhaya poses.

In a temple dedicated to Gauri the central figure should naturally be that of Gauri. On the left of the image of the central Gauri should be that of Siddhi, while on the right that of Sri. There should also be the images of Bhagavati and Sarasvati in places which are called the prishthakarya bhaga, Ganēśa in the north-east corner and Kumāra in the south-east corner of the temple. The door-keepers of the temple of Gauri are eight in number. They all keep one of their hands in the abhaya pose and carry in another a danda while the two other hands of Jayā and Vijayā,

## HINDU ICONOGRAPHY.

two of the gate-keepers, are seen carrying ankusa and pāša; of Ajitā and Aparājitā, the paāma and pāša; of Vibhaktā and Mangalā, the vajra, and ankusa; and of Möhini and Stambhini, the śańkha and the paāma.

The general appearance of this goddess is black, and she has long eyes. The colour of her face is either white or red. She wears a linga on her person, and has only two hands in which she holds the khadqa and khētaka respectively. She is seated on a sinha-sana. Her head is decorated with ornaments made of pearls. Bhūtamātā is worshipped by bhūtas, prētas, pisāchas, by Indra, Yakshas, Gandharvas, etc., and her abode is under an ašrattha tree (ficus religiosa).

The figure representing this goddess is requirvoganidra ed to be sculptured as lying down
on a bed with the eyes closed. It
must be shaped very beautifully. The goddess
keeps a drinking vessel near her, and has only two
hands.

Vāmā is represented as a female figure with

vama one head and two arms, and is of

terrific look possessing three eyes

She holds in one hand a kapāla and the other is in

the abhaya pose. She wears a jatā-makuṭa on her

head. This goddess is supposed to confer all the desired good upon her votaries.

The goddess Jyšshthā is terrific and powerful, is of red complexion and is said to confer fortune upon her votaries and also destroy their enemies. She is described as the eldest of the group of eight goddesses beginning with Jyšshthā and ending with Manönmani. She has two hands in which she carries the kapāla and the bāna.

Raudri has a black face, is of a terrific look

Raudri. and is draped in red clothes. She

solder than the other six goddesses
whose descriptions follow.

Kāli is a goddess of dark colour, her face alone

kalı being red. She carries in her two
hands a lotus and the kapāla. She
is the destroyer of fear.

Kalavikarnikā is of a bluish colour and carries in her two hands the kapāla and the kakti. She is also understood to be capable of removing fear and giving rise to happiness.

Balavikarnikā is of grey colour, has long eyes and holds in her two hands the  $kap\bar{a}la$  and the  $japam\bar{a}la$ . She is the giver of peace to her worshippers.

#### TITADII ICONOGRAPHY

Balapramathani is of a reddish or white complexion and has two hands in which she carries the  $\lambda a p \bar{n} l a$  and the make. She is the destroyer of all enemies.

ne pāśa. She is the destroyer of all enemies.

Sarvabhūtadamani is of deep red clour resem-

arvabhutada has tusks in her mouth; her belly is big and large. She carries the kanala and the paira in her two hands.

Manonmani is to be either of blue or of black complexion, should have a large

face and should carry the kapāla and the khadya. She is also said to bestow wealth upon her votaries and to terrify their enemies.

This is a twin goddess of whom Vāruni has

Varuni-Chamunda.

pendulous breasts and a flabby
belly and is clad in red garments
and carries in her hands the \$\frac{\pi\_i}{\pi\_i}\$

and bāṇa Otherwise she must be soutpured as a handsome woman. Chāmunḍā has large and long nails and several hands. This Chāmunḍā is said to be capable of attracting all to herself by means of her power.

Rakta-Chamunda, also known as Yōgēvarı, ıs Bakta-Chamunda. believed to be permeating throughout the moveable and immovcable objects of the universe; her worshippers arc, supposed to attain this extraordinary power of permeating the whole universe. This goddess carries in her hands the khadga, musala, hala and a patra.

Sivadūti has a faded look and a face suggesting that of a jackal Her body is Q. . . . d. . t. emaciated, thin and wirv. It is ornamented with snakes; and she wears a garland of skulls. Her look is terrific. In her four hands she carries the rakta-natra (a vessel to hold blood). khadaa, kula and mamsa (Hesh). She is seated in the alidhasana attitude near her is seen a khatnamag. According to another authority the complexion of Sivaduti is said to be that of the midday sun ; she has three eyes and hands, in the left ones of which are held a patra (vessel) for holding blood, the gadā, khētaka, pāśa and in the right ones the padma, kuthāra, khadaa and ankuša; she is adorned with ornaments set with all the nine gems and is worshipped by the gods, rishis and others

Yōgēšvari should have ten hands, three eyes, and should carry the šakti, khaḍḍa and ḍamaru in three of her right hands and ghaṇṭā, khāṭaka, khaṭvāṇḍa, and triśūla, in the four left ones. Nothing is mentioned about the remaining hands.

## HINDU ICONOGRAPHY.

Bhairavi holds in her hands the pāśa and the
Bhairavi.

If the worshipper so desires, he
may endow her figure with twelve arms.

This goddes is of the complexion of the rising sun and has three eyes. Her bead is surrounded with a garland of skulls, a ratna-naknta in which is inserted a crescent moon adorns the crown of her head and her chest is daubed with blood. In two of her hands are held the akshamala and vidyā (is it jānna-mudrā or a book?), while the others are held in the rarada and abhaya poses.

Sivā is seated upon a bull and has three
siva.

eyes; one of her hands is in the
varada pose, another carries a
damaru bound with a snake, the third hand carries the triśūla and the fourth is in the abhaya
pose.

Kirti is adorned with costly ornaments set

Kirti. with superior goins. She has a
very pretty waits and is seated on
a blue lily, and also holds the same flower in one
of her hands. In another hand she carries a
kalaka (vessel). She smells of rice mixed with
toddy.

Siddhi is another goddess who is capable of siddhi.

bestowing all desired, objects on her worshippers; she has her body covered with white sandal paste, is seated upon a white seat, and is decorated with white lotuses. She has a door-keeper attending upon her.

Riddhi is a goddess represented like a handsome woman seated in the virāsana
posture. She is fondly looking
into a mirror. Her forehead is marked with a
very pretty tilaha and the hair of her head is
done up neatly and beautifully.\* Chāmaras and
garlands are held on either side by attendant
women. She is also fond of playing on the flute
and the viņā.

This goddess is seated upon a padmāsana and sengaged in the practice of yōya.

Hers is a pacific and beautiful countenance; she wears a flat waist-zone and has also the yōya-patţa going round the back and the two crossed legs. One of her hands is in the varada pose and the other holds the triśūla.

<sup>\*</sup> If we take বিজয়ালক of the Sanskrit text as a single word the description of this goddess ought to be changed as follows:—on her body is a black mole (something like the Streams angle on chest of Vishum).

#### AND IOUNOUBY BHA

Dipti is a goddess full of radiating effulgence and is seated upon a chandra-

Rati is a very handsome looking goddess

Rati. wearing such jewels as are generally
worn in spring seasons. She is
attached to playing on the vina. She is scented
with hastāri and karpāra, and is carrying in her
hands a danda and an akslamada. She is full of

glee and is dancing in joy.

Sveta.

Sveta is bright as the moon and is seated on an white letture

Bhadrā is a goddess with four hands in which the Bhadra. are found an  $akshamāl\bar{a}, nil\bar{o}tpala$ , a fruit and the  $\delta\bar{u}la$ . She is seated on a  $bhadr\bar{a}sana$ .

These twin goddesses should each hold in three

Jaya and out of four hands the \$\bar{\bar{u}} \alpha \alpha \alpha adma

visian the varada pose. The goddesses are seated

upon a lion. They are also goddesses who fulfill

all the desires of their votaries.

Kall is a terrific goddess and has a peculiar
smell about her calculated to create
fear in the mind of all.

Ghantakarni Ghantākarni carries in her hands the ghantā and the trisūla.

Jayanti must also be sculptured as a very beautiful woman; her hands should be made to carry the kunta, śūla, khadga and khētaka. She is worshipped in thankfulness by those who are enjoying happiness.

Diti. who is praised by the asuras, is also worthy to be worshipped. She is to be shown as seated on a danda-sana, and decorated with all ornaments. In her hands are to be held a nilotpala and a fruit and she carries a child on her lan.

Arundbati is a goddess who is free from anger, is draped in white clothes and is always austere. And in evidence of this latter quality she has to be soulptured as carrying in her hands patras (leaves), flowers and water indicating that she is intent upon offering worship to the gods. Her body is covered with sandal paste.

Aparājitā should be so shown as riding a lion; she is to be sculptured as a very strong woman carrying in her hands the pināka (Śiva's bow),  $b\bar{a}na$ ,  $kha\bar{d}ga$ , and  $kh\bar{e}taka$ ; she should have three eyes and the  $jat\bar{a}bh\bar{a}r\bar{a}$  on the head, with the crescent of the moon in it. She has a snake Vasuki as her wristlet

#### MINDS SCONOGRAPHY

This goddess has the face of a cow and the body of a handsome woman. She carries in her two hands a handful of grass and a kamandalu respectively, and is worshipped for the attainment of wealth and plenty and prosperity.

The abode of this goddess Krishnā is in the midst of agni-kuṇḍas or sacrificial fire-pits. She has four hands, two of which are in the aŋjali pose, and the two remaining ones carry the akshamalā and the kamanḍalu.

Indrakshi is a goddess with a bright countenance and a pair of hands in one
of which she holds the vayra, and
keeps the other in the varada pose. She is draped with a pair of yellow garments, decked with all
ornaments and is surrounded by a number of
youthful damsels. This is the aspect of the Dēvi
which is worshipped by the apsaras women.

The youthful goddess Annapurna is of red Annapurna.

Complexion, having a face round as the full moon, three eyes and high breasts. In her left hand she carries a vessel set with rubies and containing in it honey: in the right hand she holds a spoon set with rubies and containing delicious rice. She is adorned with wristlets set with rubies, a hara which rests.

gracefully upon her chest and many other ornaments. (See fig. 2, Pl. CVIII.) She may have sometimes as many as four hands, in which case, two hands are to carry the pāśa and aṅkuśa and two others held in the abhaya and varada poses respectively. There should also be the crescent moon adorning the crown on her head.

Tulasidēvi is of dark complexion, with eyes resembling the petals of the lotus flower, and having four arms; of the four hands two are in the abhaya and varada poses and the other ones keep in them a lotus and a nilōtpala. She is to be adorned with kirita, hāra, kāyāra, kunḍalas and other ornaments, clothed in white garments and seated on a padmāsana (or one a lotus)

This goddess should be seated upon a horse, with one hand carrying a golden cane and the other holding the reins of the horse. She has three eyes; on her crown is the crescent moon.

The complexion of Bhuvanēśvari is the red colour of the rising sun and she has three eyes. Her crown is adorned with the crescent moon and she is seen wearing all ornaments including kundalas, hāra, a broad belt round the wast and kankanas set with

## HINDU ICONOGRAPHY

rubies. She is seated upon a  $padm\bar{a}sana$  In two of her hands are the  $p\bar{a}s\bar{a}$  and the  $d\bar{a}hku\bar{s}a$  and the remaining hands are held in the abhaya and the parada poses.

Bālā is also a goddess of red complexion seated upon a padmāsana. She holds in two of her hands the alshamāla and the pustaka and the remaining ones are kopt in the abhaya and the rarada poses.

This goddess of black complexion should be seated upon a seat set with rubies, with one of her legs resting upon a lotus and her hands playing upon the cipa. There should be near her a parrot whose talk the goddess should be listening to Rājamātangi is adorned with the crescent moon on her crown which is tied round with a garland of blue litles, a titaka on her forehead and all appropriate ornaments.

So far we have dealt with the images of Devi Lakshim. other as directly or indirectly associated with the cult of Siva. There is goddess-worship associated with the cult of Vishpu and Brahmā as well. The goddess is here invariably looked upon as the consort of the



Śridevi Stone Mahahalipuram

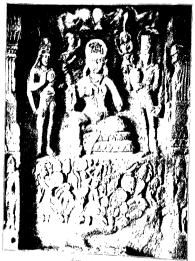

Śtidow Stone Ellora

## DI ATE CHI



Lakshini Stone Mideviii



Śriden Ivon Trivandram.

#### DEVI

god : and chief among Vishnu's consort is Lakshmi When the ocean of milk was churned for obtaining the ambrosials for the ends, many other valuable things came out from that ocean. The goddess of wealth Lakshnii who became afterwards the consort of Vishnu, came out from that ocean then. Lakshmi is conceived to be treasured by her lord on the right side of his broad chest. She is known hy several names such as Sri Padina and Kamala She is scated upon a padma and holds in each of her two hands a lotus. She is also adorned with a lotus garland. On either side is an elephant emptying water on her head from nots presented by attendant celestral mardens, (See Pls. CIX, CX and fig. 2, Pl. CXI). This goddess is of dark complexion according to the Vishnulharmottara. The Amsumadbhēdāgama describes her differently. According to it the colour of Lakshini is to be golden vellow. She should wear golden ornaments set with rubies and other precious gems; in her ears there should be rewelled nakra-kundalas. The figure of Lakshmi has to be like that of a maiden who has just attained age and should be of very handsome appearance, with pretty eye-brows, eyes like the petals of a lotus, a full neck and a well developed waist. She should wear a bodice and be adorned with various ornaments on the head. In

## TIMBE ICONOGRAPHY.

her right hand she should carry a lotus flower and in the left hand a bitea fruit. She should be draped in beautiful clothing and her back should be broad and attractive. The waist zone should be a broad belt of artistic workmanship and should heighten the effect of her natural beauty

The Silvaratua alone mentions that the colour of Lakshmi is white and further says that in her left hand she holds the lotus and in the night hand the bilea fruit. It adds that she wears a neckbace of pearls and is attended by two maidens who are waving the chamara near her. She must be bathed with water taken out of two exactly sumdar vessels The figure of Lakshmi should have only two bands when she is by the side of Vishnu. But when she is worshipped in a separate temple she should have four hands (See tie 1, Pl CXI) and be seated upon a lotus of eight petals placed upon a simhasana In one of the two right hands she should hold a lotus with a long stalk, and in the other a bilva fruit, the left hands should carry an amritaghata (a pot containing ambrosia) and a śankha respectively. Two elephants standing a little behind her should pour from pots pure water on her head for bathing her. On her head also there should be a lotus She should be adorned with keyūra and kankana



Kollāpura Mahalakshmi Stone Kolhapur

In Karavīra (the modern Kolhapura) there is a temple dedicated exclusively to Mahālakshmi: it is therefore a very famous place of pilgrimage. The Visaalarma-ŝaŝtra describes separately the figure of Mahālakshmi as found in this temple. She is represented as a small girl wearing various ornaments and looking very handsome. In her lower right hand is a pātra (vessel), and in the upper right hand the gadā named kaumūdakr; in the lower left hand she holds a būlva fruit, and in the upper lett hand the lhējala. On her head is a Linga. (See Pl. CXII). She has to be worshiped by those who are desirous of acquiring wealth.

It is conceived that Bhūmi or Bhūdēvi, meaning the Goddess Earth, is also a might Goddess Earth, is also a consort of Vishinu. Possibly this association of the Goddess Earth with Vishinu is due to his boar-incarnation. Bhūmi or Bhūdēvi is said to be of a light green colour resembling that of the tender sprouts of the paddy plant. Her head has to be adorned with a karandamakina: and she should be made to wear ornaments of all kinds and be dressed in yellow clothes. Bhūmidēvi should be sculptured as a woman with two hands in which she should carry either lotuses or indictionalies. She may be either sitting or standing

#### HINDH TOONOGRAPHY

upon a nadmanitha. This is the description of the goddess as she is found by the side of her lord Vishni The Parca-karanagama however gives a slightly different description of Bhūdēvi. She is said there to be of dark colour and to wear red clothes as well as a golden unitanguite on her hody In the Vishnudharmottara we have it stated that her complexion is white, that she has four arms and carries in her four hands a ratea-patra (a vessel filled with geins), sasya-pātra (a vessel containing vegetables), öshadhi-pātra (a vessel containing medicinal beibs) and a lotus respectively She should be seated upon the back of four diggajas or elephants of the quarters. This description is evidently that of the Goddess Earth when she is set up independently as a stayam-pradhana object of worship and represents fully poetically all the characteristics of the earth, as the producer of plants, gems etc.

In addition to Lakshmi and Bhūdēvi, there are other goddesses associated with Vishini in relation to some of his other meaninations. For instance Sitā was worshipped as the consort of Rāma, and Rukmini, Satyabhāma and Hādhā as the consorts of Krishija. Even Subhadrā, the sister of Krishija, is associated with Vishiju worship at Jagannath.

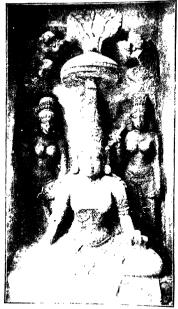

Sarasyati Stone Gangarkondaśolapuram



Sarasvati Stone Bagali.

# PLATE CXVI



Sarasvati with a vink Stone Huldhidg



Sarasvati dancing Stone Halebidu,

#### DEST

Sarasyati the goddess of learning is associated generally with Brahma, who hap-Saragyati pens to be the creating god in the Hindu trinity. She is seated upon a white lotus, is of white complexion, and is draped in white clothes. She has four hands (See Pls. CXIII and CXV). In one of the right hands she holds an akshamala and the other right hand is in the pose called vuakhuana-mudra and in the left hands she carries respectively a book and a white lotus. Surrounding her there are standing a number of munis or sages engaged in worshipping her. She wears a uannonavita on her person and has the iatā-makuta on the head; otherwise also she is decked with various ornaments. This is according to the Ambumadbhēdāgama. But the Vishnudharmöttara tells us that Sarasvati should he standing upon a white lotus and further substitutes the kamandalu in the place of the lotus in one of the left hands and makes the right hand with the vyākhyāna-mudrā carry instead a vīnā with a bamboo stem (See fig. 2, Pl. CXVI). In her standing posture she should be sculptured as a samabhanga image. The Amsumadbhedagama says that the kundalas of Sarasvati should be made of rubies but the Pūrva-kāranāgama prescribes for her, ear-rings of pearl (See Pl. CXIV, also fig. 1.

### DINDU ICONOGRAPHY

Pl. CXVII). Sarasvati is described in the Sūta-Saihitā of the Skanda-pmāṇa as a female figure having a jaṭā-mahuṭa on her head, in which there is a crescent moon inserted. Her neck is of blue colour and she has three eyes. The Dēvīmāhatnija of the Mārkaṇāja-pmāna describes her as holding in her hands an ahkuṣa, a vimā, an akslamalā, and a pustaka. It is in this fashion that the Dēvī is represented in the Hoysala sculptures (Sec fig. 1, Pl. CXVI). It is obviously intended here that Sarasvati is to be looked upon as a Sakti of Siva She is also sometimes conceived as a Sakti of Vishpu. Indeed Lakslimi, Sarasvati and Pārvati are all dentified with the one Dēvī

In relation to the sculptures and castings of goddesses in South India, it may be observed that, in groups consisting of a god and two goddesses on either side, the goddess on the right is seen wearing the kucha-bandha (bodice) just as is worn at the present time by the Nambūduri ladies under the name of mulaikkachchu or breast-band, and that the goddess on the left does not wear such a bodice. This is a noteworthy peculiarity. It may be particularly noticed in relation to the group of images consisting of Vishini and his consorts \$ri and Bhū (see Pls. XXII and fig. 2, Pl. LXII). The meaning of this difference in the sculpturing is not evident.



(Fig. 2) Vārābī, Stone Vaisbnavī Titunandikkarat



(Fig 1) Śāradādēvi Ivorv Trivandram

By Diti were born to Kasyana two sons known as Hiranyaksha and Hiranyakaśinu. They were respectively killed by Vishnu in his Varaha-avatara and Nrisimha-avatara Prahlada the son of Hiranvaksha, became a devotee of Vishnu and renounced all concerns of worldly life After him Andhakasura began to rule over the asuras. By piously practising a long series of austerities, he obtained several boons from Brahma and became very powerful. He then began to cause annovance to the devas: and they ran to Kailasa to complain to Siva about the troubles caused by the asura chief. Even as Śiva was listening to their complaint. Andbakasura anneared at Kailasa with a view to carry away Siva thereupon got ready to fight the asura: he made the three well known snakes Vāsuki. Takshaka and Dhananjava serve as his belt and bracelets. An asura named Nila, who had secretly planned to kill Siva came out in the meanwhile in the form of an elephant. Nandi came to know of this and informed Virabbadra and he took the shape of the hon (the natural enemy of the elephant) and attacked and killed Nila. The skin of this elephant was presented by Vîrabhadra to Śiva. It was worn by Śiva as his upper garment. Clad with this curious garment

### TINDE ICONOGRAPHY.

and ernamented with the serpents, and wielding his powerful trifula. Siva started out on his expedition against Andhakāsura taking with him his army consisting of the ganas. Vishnu and the other gods also went with him to offer help. But in the struggle that ensued Vishnu and other devas had to run away. At last Siva aimed his arrow and shot at the asura and wounded hun blood began to flow in profusion from the wound, and each drop of it as it touched the earth assumed the shape of another Andhakasura. Thus, there arose thousands of Andhakāsuras to fight against Šiva Immediately Siva thrust his tustila through the body of the original and real Andhakasura and hegan to dance. Vishnu destroyed with his chalcaaudha the secondary asuras produced from the blood-drops. To stop the blood from falling on the earth. Siva created out of the flame that was issuine from his mouth a śakti called Vogeśvani Indra and other devas also sent their śaktis to serve the same purpose. They are Brahmani. Māhēśvarī, Kaumāri, Vaishnavi, Vārāhi, Indrāni and Chamunda. These are the female counterparts of the gods, Brahmā, Mahēśvara, Kumāra. Vishnu, Varāha, Indra and Yama, and are armed with the same weapons, wear the saine ornaments and ride the same vahanas and carry the same banners as the corresponding male gods do. Such is the account of the origin of the Sapta-mātrikās or the seven Mother-Goddesses.

The Varāha-purāṇa, however, states that these Mother-Goddesses are eight in number and includes among them the goddess Yōgēśvarī mentioned above, although all other purāṇas and agamas mention them to be seven. The Varāha-purāṇa further says that these Mātrikās represent eight mental qualities which are morally bad, accordingly Yōgēśvarī represents kāma or desire, Māhēśvarī, krōdha or anger; Vaishṇavi, lobha or covetousness; Brahmāṇ, mada or pride; Kaumārī, mōha or illusion, Indrāṇi, mātsarya or faultfinding; Yāmī or Chāmnṇḍā, pasśniya, that is, tale-bearing, and Vārāhi, asīwa or envy.

The seven Mātrikās caught all drops of blood as they fell in the battle between Śiva and Andhakāsura, and thus stopped the further multiplication of secondary Andhakāsuras. In the struggle Andhakāsura finally lost his power known as asura-nāya and was defeated by Śiva. Nevertheless through Śiva's grace he gained a good end.

The Kūrma-purāņa continues further the story of the Mātṛikās. After the chastisement of the asura Andhaka, Śiva commanded Bhairava and the Mātṛikās to reture to the pātāļa-loka, the

# HINDL ICONOGRAPHY

abode of the tāmasıc and destructive Vishņu Nṛisimha. They accordingly did so, but very soon Bhairava, being only an amša or part of Siva, became merged : Siva, and the Mātrikās were lett alone without any means of subsistence. They began to destroy everything in the universe for the purpose of feeding themselves Bhairava then prayed to Nṛisinha to abstract from the Mātrikās their destructive nature, and it was thereupon withdrawie from them.

According to the Varaha-parana the account given above of Andhakasura and the Matrikas is an allegory, it represents Atma-valyā or spiritual wisdom as warning against andhakara, the darkness of ignorance statife sarvami-akhyatam-tama-valyāmi-tam. The spirit of calyā, represented by Siva, fights with Andhakasura, the darkness of acalyā. The more this is attempted to be attacked by valyā, the more does it tend to increase for a time, this fact is represented by the multiplication of the figures of Andhakasura. Unless the eight evil qualities, kāma, krōdha, etc., are completely brought under the control of valyā and kept under restraint, it can never succeed in putting down andhākāra.

In the Śuprabhēdāgama it is said that these seven Mātrikās were created by Brahmā for the

nurpose of killing Nirrita. The general description of these goddesses is briefly given in the āgama thus -Brahmāni should be sculptured like Brahmā · Māhēśvarī like Mahēśvara · Vaishnavī like Vishnu Varahi as a short woman with an anory face and hearing a plough as her weapon. Indranlike Indra: and Chāmunda as a terrific woman. This last goddess should have her hair in a dishevelled condition should possess a dark complexion and have four hands, she should wield the tribula in one of her hands and carry a kanala in another. All the Mātrikās are to be seated images and should have two of their hands held in the rarada and abhaua poses, while the other two hands should carry weapons appropriate to the inale counterparts of the female powers They are shown seated upon padmāsanās in the sculptures.

This goddess has four faces and a body bright as gold. In the back right hand she carries the \$\tilde{s}ala\$ and in the back left hand an \$aksham\tilde{a}la\$, the front right hand is in the \$abhaya\$ pose and the front left hand in the \$varada\$ pose. She is seated upon a red lotus and has the \$kan\tilde{s}ala\$ sa she r \$ahana\$ as also the emblem of her banner. She wears a yellow garment \$(p\tilde{u}tara)\$ and her head is adorned with a \$karandamahnta\$. Her situation is under a \$pal\tilde{s}ala\$ tree.

#### HINDH ICONOGRAPHY

Such is the description of her in the Amsumad-bhādagama, the Vishvyaharmāttara, as quoted in the Vāchaspatya, gives her six hands, the left ones of which are characterised by abhaya, pustaka (book) and kamanḍalu, while the right ones are characterised by varada, sūtra and sīnva. It also adds that her dress is deer-skin. On the other hand, the Pūra-kāranāgama agrees with the first work quoted above in ascribing only four hands to Brahmāni, although it states that she carries the kamanḍalu and akshamalā in two of her hands and holds the other two in the abhaya and ranada poses.

Vaishnavi carries in one of her right hands the chakra and in the corresponding left hand the santha, her two other hands are held in the abhaya and the carada poses respectively. She has a lovely face and beautiful breasts, and is of dark complexion. Her eyes are pretty, and she wears a vellow garment. On her head is a kirita-maknta. She is adorned with all the originating generally worn by Vishin, and the emblem of her banner as well as her rahana is the Garuļa. Her place is under a riginarishsha. The Vishinatharmottara states that like Brahmani she has also six hands, the right hands are characterised by the gada, padma and abhaya,





Indiani

and the left ones by the saikha, chakra and varada. In the Dēvi-purāņa she is represented as possessing four hands in which she carries śańkha, chakra, gadā and padma. She wears the vanamālā, the characteristic garland of Vishņu. In respect of this last description, the Dēvi-purāņa agrees with the Pēvi-purāņa karanācas.

The figure of Indrani has three eyes and four arms: in two of her hands she Indreni carries the vaira and the lakti, the two other hands being respectively held in the rayada and abhaya poses. The colour of this goddess is red. and she has on her head a kirīta : on her body she wears various ornaments. Her nahana as well as the emblem of her hanner is the elephant, and her abode is under the kalnaka tree. According to the Vishnudharmottara, she should have a thousand eyes, and should be of golden colour, she should have six arms, four of the hands carrying the sūtra, vaira, kalaśa (a pot), and pātra (a vessel) and the remaining hands being held in the varada and abhaua poses. The Devi-vurana states that she carries the ankuśa and the vaira only, and the Pūrva-kāranāgama mentions that she has only two eyes. According to the last authority the goddess Indrant holds a lotus in one of her hands.

385

#### HINDU ICONOGRAPHY

The goddess Chamunda has four arms and three ever and is red in colour Chamundo Her hair is abundant and thick and bristles unwards. She has in one hand the kanāla (skull) and in another the  $k\bar{u}la$ , while the other two hands are respectively in the varada and the abhaua poses. She wears a garland of skulls in the manner of the uaiñōpavīta and is seated nnon a nadmasana. Her garment is the tigerskin, and her abode is under a fig tree. Her seat, it is said in the Vishnudharmottara, is the dead body of a human being, and she has a terrific face with powerful tusks. She has a very emaciated body and sunken eyes and ten hands. The belly of this goddess is thin and apparently empty. She carries in her hands the following things, musala, havacha. bāna, ankuša, khadaa, khētakā, paša, dhanus, danda and parasu. To this description the Purvakaranagama adds that she should have her mouth open and should wear on her head the digit of the moon even as Siva does : that her vahana is an owl and the emblem of her banner an eagle. In one of the left hands she carries as we have already said a kapāla which is filled with lumps of flesh, and in another left hand there is fire In one right hand she holds a snake. She wears in her ears kundalas made of conch-shell (sankha-patra or kundala).





#### DEVI

Māhēšvari has four arms; two of which are in the carada and the abhaya poses respectively, while the remaining two hands carry the śūla and akshamālā. Her vāhana is the bull. This goddess is said in the Vishnudharmōttara to have five faces, each possessing three eyes, and she wears on her crown the crescent moon. Her colour is white and she has six arms; in four of the hands she carries the sūtra, damaru, śūla and ghanṭā, the two remaining hands being respectively in the varada and abhaya poses; her head is adorned with the jatā-makuṭa. Her banner also has the bull for its emblem.

The figure of Kaumāri is a feminine copy of that of Subrahmanya who is known as Kumāra Kaumāri has four hands, in two of which she carries the śaktı and the kukhuta, the remaining two hands being respectively in the abhaya and the varada poses. Her vāhana is the peacock and this same bird forms the emblem on her banner. She has a makuta said to be bound with vāsikā or vāchikā. What this means cannot be found out. Her abode is under an udumbara or fig tree. She has, according to the Vishindharmōttara, six faces and twelve arms, two of her hands are held respectively in the varada and the abhaya poses,

# WINDU ICONOGRAPHY

and she carries the sakti, dhvaja, danda, dhanus, bāṇa, ghaṇtā, padma, pātra and parasu in her other hands. The Dēcūpurāṇa adds that her garland is made of red flowers, and the Pūrva-kāraṇāgama substitues the anknisa for kukkuta, and adds that the goddess should be so sculptured as to suggest the ideas of valour and courage.

Varahi has the face of a hoar and the colour of the storm-cloud. She wears on Wareh: her head a Largada-makuta and is adorned with ornaments made of corals. She wields the hala and the kakti and is seated under a kalvaka tree. Her vāhana as well as the emblem on her banner is the elephant. To this description the Vishnudharmottana adds that she has a hig belly; according to this authority, she has six hands. in four of which she carries the danda, khadga, khētaka and pāśa, the two remaining hands being held respectively in the abhava and varada poses. The Pūrva-kāranāgama savs that she carries the sarnaa-dhanus, the hala and the musala as her weapons. She wears on her legs nunura-anklets.

We have already mentioned that on one side of the group of the Mother-Goddesses there is the figure of Ganésa, and on the other side that of Virabhadra. This latter god is described as having four arms and three eyes, and being of a pacific look. On his head is a Jatā-makuta, and he is decked with various ornaments. His colour is white. One of the right hands is in the abhaya pose and the other holds the \$ila\*; one of the left hands is held in the varada pose and the other carries the gadā. He is seated on a padmāsana under a vaṭa-vṛkṣha (banyan tree). His banner has the bull as its emblem. Gaṇēṣa might be figured here etther as standing or as seated on a padma-ritha.

The sculpturing of the Sapta-matrika group of gods and goddesses found in the cave temples of Ellora conform largely to the descriptions given They, however, differ in a few points; for above. instance, the goddesses in some cases are all made alike with a single face each, and these are distinguished from each other by their weapons and the lanchhanas or emblems worked out below them in small niches or countersunk panels. Brahmāni is recognised by the small figure of a swan sculptured in the seat below. In some cases the goddesses are each provided with a child. which is placed either on the lap or is made to stand by the side. The group is invariably made up of the seven seated mothers flanked on either side by Virabhadra who is seen playing upon a vīnā and Vināvaka, there being some blood-thirsty ghosts surrounding Chāmunda.

### HINDE ICONOGRAPHY.

The worship of Jvashthadavi appears to be very old. The Bodhauana-Grihua-Transhtha dam Sūtras contain a chanter dealing with the worship of this coddess. One of the Śrivaishnava Alvara (saints), called Tondar-adinnodi. meaning the dust of the feet of God's devotees. refers in dension to the worship offered to this goddess by people in the vain hope of acquiring the fulfilment of their desires, while there is the great and Vishna the conferor of all hoons whom they forget altogether. We know of several temples in which the image of this devi is still seen to be occupying a corner, though not receiving any worship, in many other temples the image of this goddess is bulled out of the seat and thrown away and even educated people do not understand what this rejected piece of sculpture is intended to represent. Strange stories are concocted in modern times in connection with the image of Jveshthadēvī; and they are introduced into Sthalapurānas In a place called Nangapuram in the Trichinopoly District there is a Siva temple belonging to the Chola period It is known to have been built in bonour of a Chola princess. The first part of the name of the village means a maiden, referring evidently to Arinigal, the Choia princess. The people of this village point out an image of Jvesh-



[To face page 391 ]

### DEVI

thadays and assert that it represents a Chala princess who was born with the face of a jackal. The story is that the king feeling sorry for the deformation of his child prayed to god that her jackal-face might be removed from her. Then his god anneared to him in a dream and told him that if he built a temple for Siva in the village of Nanganuram, and made his daughter visit and worship the god set up in it, she would immediately lose the face of the tackal and obtain instead the normal face of a woman. This, they say, happened accordingly: and in proof of the correctness of the story, they direct our attention to the figure with the bull's face sitting on the right of Jveshthadevi and sav that it is the princess before she visited the temple and lost her tackal-face and that the figure to the left of this is the lady as she became after she offered worship to Siva in the newly constructed temple (Cf. Pl. CXXI). They, however, give no explanation at all regarding the central figure.

Another equally remarkable instance of forgettiness in relation to the image of this goddess in noticeable in the famous temple of Siva at Tirupparaigunram near Madura. About the end of the eighth century A.D., a pious queen of the then reigning Pandya king, Jațilavarman Parantaka Pāndya, had a shrine of Durgă excavated in the rock

# HINDU ICONOGRAPHY.

near the shrine of Siva and got sculptured near it the image also of Jveshthadevi in half relief. These facts are even now found recorded in an epigraph very near to the group of the Jveshthadevi images there. Tirunparangunram is in fact one of the few famous sacred places dedicated to the worship of Subrahmanya now. But. unfortunately. there is neither a shrine for that god nor a sculntured representation of him in that place Pilgrims go there, nevertheless, by thousands on days sacred to Subrahmanya, believing that the group of Jvēshthādēvi unages - which are the principal objects of worship there-in some manner or other represents that god Possibly at some period in the history of that temple, the central figure of the Jveshthadevi group came to be draped in masculine god's clothes and to be called Subrahmanya. the figure to the right being understood to be Nandikëśvara, the steward of Śiva's household and the figure of the female to the left being taken to he the first wife of Subrahmanya The pūjāra accounted for the absence of the second wife by stating that the god is sculptured there as he was before he took his second wife. This so-called ımage of Subrahmanya has by its side a silver kaktı (weapon) dedicated perhaps by a pious worshipper The crow-banner found by the side of Jyeshthadays in the sculpture is explained to be the cock-banner of Subrahmanya. To the  $p\bar{v}_j ari$  the absence of six heads, of two wives and of the peacock  $v\bar{a}hana$  as well as many other details characteristic of Subrahmanya, did not matter very much. Even the noticeably female form of the central image did not make him hesitate in asserting his opinion that the central figure in the group is indeed that of Subrahmanya.

According to the description of Jveshthadevi. as given in Sanskrit works, she is a goddess with two arms and two eyes, with his cheeks and large nendulous breasts descending as far as the navel. with a flabby belly, thick thighs, raised nose, hanging lower lip, and is in colour as dark as ink. Her legs have to be hanging down in front of the Bladvacana on which she is seated. Her hair is done up in a knot, and on the forehead a tilaka is marked. She wears a makuta on her head; in her right hand she holds a nilotrala flower, and the other hand rests upon the seat. One authority. however, states that she should carry a nilotpala in one hand and keep the other in the abhaua pose. In actual sculptures, she is often seen with the right hand in the abhaya pose and the left hand made to rest upon her thigh (See Pl. CXXI); sometimes in the sculptures the right hand holds

# TINDII ICONOGRAPHY

the nīlōtpala flower and the left hand rests upon the seat. (See Pl. CXXII and CXXIII.)

On the right of Jyōshthādēvi is the image of a bull-faced human being with two arms In the right hand of this image there is a danda (stick), and a rope is held in the left hand. In the Pūrva-kāraṇāgama this being is declared to be the half-bovine son of the Dēvi. The right leg of this figure is hanging down, while the left one is made to rest upon the seat. The colour of the body is white, the Suprabhādāgama saying that it is blood red. This image is decked with all ornaments; on its head is a kirta, and it is clothed in silk garments.

On the left of the Dēvi is a female figure, whom the Āmśumadbhē/dagama calls Agumatha.(?) She is a maiden with a pretty bosom and of youthful appearance. Clad in red clothes, adorned with all ornaments and with a karanda-makuta on her head, she is seated with her left leg hanging down and the right folded and made to rest on the seat. Her colour is jet black. In her right hand she holds a milōtpala flower. The Pārva-karanāgama calls her the daughter of the Dēvi.

The emblem on the banner of Jyeshthādevi is the crow and her vāhana is an ass

When the ocean of milk was churned Jyeshtha was born before Lakshmi, and no one wished



Jyështhadëvi. Stone Madras Museum.

# PLATE CXXIII



Jyështhadëvî Stone Kumbhakönam

to m cry her. The rishi Kapıla took her for his wife and therefore she is known as Kapılapatni.

The side-images in the Jyēshṭhādēvī group must come up as high as her shoulders.

In the old Tamil nighantus the names of Jyështhë are given as follows: Mugadi, Tauvai, Kaladi, Mūdēvi, the crow-bannered, the ass-rider, Kēṭṭai, the bad woman and Ekavēṇi. Her weapon is said to be the sweeping broom.

There are two kinds of images of Jyështhä, says the Vishnudharmöttara, namely, the Rakta-Jyështhä and Nila-Jyështhä; both of them are seated figures having their feet touching the ground. They have each only one pair of hands. These forms of the goddess are to be praised and propitated by heroes.

The Linga-purana has an interesting account of yeishthädevi which is somewhat different from what has been given above. When the ocean of milk was churned to obtain the immortalising ambrosia for the gods, kāṭakūṭa-visha, the all-destroying cosmic poison, came out first from that ocean; then came Jyēshthādevi. A Brāhmaṇa rishi named Dussaha married her and was taking her home with him. He perceived in her on the way a peculiar trait which he was not able to comprehend. He noticed her closing her ears

# TIMBE ICONOGRAPHY.

wherever there was the singine of the praise of Vishnu or the uttering of the prayers offered to Siva, or any other good thing was being mentioned or done. Once upon a time he went with his wife to the forest for tanas, but the lady could not endure to see him so engaged, and consequently left him alone there and quietly returned home. The poor risks had at last to promise to her that he would no longer engage himself in any virtuous acts, which were displeasing to her, before he could reside with her in his house. Just about that time Märkandeva came there: and poor Dussaha then opened out to him his heart and explained to him the peculiar nature of his wife and asked him for advice as to what places he might visit without causing annoyance to his wife. He was advised

Mārkaṇḍēya that he might go with her to all places where inauspicious acts were being done or inauspicious words were being uttered; and gave a long list of acts of which the following are a few:—wherever there was quarrel between husband and wife in a household, Jyēshṭhādēvi might be taken there, she might also be taken to places of Bauddha and non-Vaidik forms of worship, again, she might be asked to take her place in houses where the elders enjoy pleasures, such as eating anything good, without first offering the good things to the children

to est. After giving this advice. Markandava departed. The rishi Dussaha then called his wife and told her that he was going to the Rasatalalake to find out there a good place for them both to live in without anything to disturb them, and asked his wife to stay, till his return, in a place midway between his a śrama and the pond near by. and was getting ready to start on his journey. Jvēshthādēvi asked the rishi how she was to sustain herself till he returned, and who would help her with the things she wanted; the rishi replied that women would offer her bali, which would be more than enough for her to feed herself satisfactorily. and added that she should not visit the houses of any of those women who offered her oblations Promising to return as early as possible, the rishi went to the tank near his abode and plunged into it with a view to reach the lower world Rasatala, and never again returned. Ever since that time, this poor abandoned wife is said to have been wandering here and there and making the hills and the plains outside inhabited villages her abode from time to time. She once happened to meet Vishnu, whom she entreated to prescribe for her some avocation to while away the tedium of being all alone. He thereupon permitted her to go and live with those who offered worship to him exclusively, with a

### HINDU ICONOGRAPHY

distinct disregard in their hearts for Siva and the other gods. On leaving her after bestowing this boon he went on muttering the Rudramantra to safe-guard himself from the evil influence of Jyšshthā otherwise called Alakshmi. Vishņubaktas and women must therefore offer oblations to Jyšshthādēvi.

An explanation of the worship of Jveshthadevi is found in the Saivagamas. The Siddhantasaravalı of Trilochana Śivacharva and the commentarv on it give what follows -Parāśakti, in the form of Vāmā, is the author of the pancha-krituas. or the five acts called srishthi, sthiti, samhara. tirodhana and anugraha. She, therefore, assumes the eight forms representing the eight tattvas. They are, Vāmā as prithvīmanī, Jyeshthā as inlarūmnī. Raudri as agniņākārā, Kāli as vānvākārā. Kalavikarani as āhāśarūninī. Balavikarani as chandrarūpiņī; Balapramathani as sūryarūpā; her two other forms are -- Sarvabhūtadamuni as ātmarūpā, and Manonmayi as Parāśaktı. Now, Vāmā means a beautiful damsel. Although each of the five bhūtas or elements has its own peculiar characteristic quality when pure and unalloyed, still, it is conceived that, ordinarily, all the elements except ākāśa are not unalloyed and therefore possess mixed characteristics. Among such alloyed elements

prithvi, or the earth-element, is the most alloyed, and possesses the characteristic qualities of all the five elements, and hence Vāmā, the beautiful, is said to be presiding over prithvi. The manifestation of Śiva, or Murtiśvara, corresponding to his creative function (srishthi), is called Vāmadēva, as he is the lord of Vāmā.

Jyēshthā, who is jalamayi, is the representative of sthithm. The Mūrtišvara of jala is Jyēshtha, and he is the lord of Jyēshthādēvi. Raudri represents the šakti of the agni-tatita. The Mūrtišvara of agni is Pašupati, who is no other than Rudra, the lord of Raudri. Prāṇa is the property of time (kāla); hence Kāli is the šakti presiding over the element vāyn. The Mūrtišvara of vāyutatīva is Kāla, and he is the husband of Kāli.

The part kala in the name Kalavikarani, means a limb, and vikarani indicates absence. Hence Kalavikarani means 'free of limbs,' that is, undivided. Indivisibility is the characteristic feature of akāśa, therefore this goddess is made to represent akāśa-tattva. Her lord and corresponding Mūrtiśvara is Bhima. He is Kalavikarana, and his consort is Kalavikarani.

That which augments strength is Balavıkaranı. Chandra (moon) is conceived to influence the production of \(\partial shadhis\) (medical herbs) which

#### HINDU ICONOGRAPHY

give health and strength; therefore Balavikarani represents the moon looked upon as a tattva. Her husband is Mahādēva.

Balapramathani means the destroyer of bala or strength. Sūrya (sun) is hot and enervating; hence this śałtr represents the sun as a tattva. The Mūrtiśvara corresponding to this goddess is Ugra. He is the destroyer of all paśas or bonds. The śakti that holds under control all the

The *śakti* that holds under control all the activities of all the souls is Sarva-bhūtadamanī. She is *ātma-mūrti* and her Mūrtiśvara is Yajamāna.

Mononman is the \$akte that unites aspiring souls with the Universal Lord, Siva, after removing from them their mala or dirt of sin. Her lord is Parašiva.

Such is the explanation of the functions of these goddesses. The very large variety of the goddesses herein noticed cannot but be striking. Their number is indeed even more. Hindu theology and philosophy account for their variety and numerousness by endeavouring to evolve them as representative powers out of fundamental philosophical principles. But a student with the historical turn of mind cannot fail to see in the very numerousness and variety of these goddesses a striking proof of the gradual affiliation of non-Āryan deities of all sorts to the institutions of expanding Hinduism.



# APPENDIX A

A DESCRIPTION OF THE PLAN AND OF THE DISPOSITION OF PARIVARADEVATAS IN A VISHNU TEMPLE OF SEVEN AVARANAS.

According to the Vaikhānasāgama, that temple of Vishnu which has only one avarana or circuit and contains the images of the central Vishnu. Vishvaksēna, Śribbūta, Garuda, Chakra, Dhyaia, Sankha and Mahābhūta is considered to be the most inferior (adhamādhama) one. If, in addition to the above mentioned destres, there be also the Vimānapālas and Lokapālas, it is said to belong to the Adhamamadhuama class of temples. A temple with a second avarana together with the images that are to be found in it, as also those of Havirakshaka, Pushparakshaka and Balirakshaka is classed as the adhanottama temple. If there he a third avarana with the necessary images in it. the temple is of the Madhyamādhama class. If. in addition to the above, there happens to be a fourth avarana with all the images in it, the temple is considered to be of the Madhuamamadhuama

#### DINDII ICONOGRAPHY

class. The addition of the images of Kuhu. Anumiti, Java etc., and the Sauta-matrikas, makes it one of the madhuamottama variety. If the fifth avarana together with the images that are to be in it is added to the above, the temple becomes one of the uttamadhama class. The addition of a sixth anarona with all the images in it makes the temple one of the uttamamadhuama class. A temple with seven avaranas is an ideal temple and is said to be of the uttamottama class. The above classification is with respect to the number of avaranas or prakaras, found in a temple There is another classification based upon the number of images found in the temple. A temple with Vighvaksona Garuda Śribbūta Nyaksha and Bhūtapitha, a group which goes by the name of nancha-narivara, is said to belong to the adhamādhama variety The addition of Indra. and the other Lokapalas, Surva, Chakra and Śańkha converts the temple into one of the adhamamadhyama class If, further, the images of Vivasvan, Mitra, Kshatta, Dhvaja and Yūthadhipa are found in it, the temple is said to belong to the adhamottama class. The addition of the images of Siddhi, Śrī, Havihpāla, Skanda, Vighnēša the Sapta-mātrikās, Purusha, Jyështhā, Bhārgava. and Brahma renders the temple into one of

#### DADITADADOTAMAG

the madhuamādhama variety. The temple is of the madhuamamadhuama class if, with the images of the above mentioned deities, there are also those of Bhāskara, Angāraka, Durgā, the seven Rohinis, Manda, Budha, Brihaspati and Purusha in the third avarana. If, in addition to those above mentioned, there are the images of Jveshtha. Śukra, Gańgā, the Saptarishis, Brahmā, Chandra, Rudra, the Asvins, Kapila, the five Bhūtas, and Sarasyati in the fourth avarana, the temple is of the madhuamottama variety. It is of the uttamadhama class if there are in addition to the unages already mentioned those of Prithyi Mitra Nara, Dharma, Dhātri, Svaraprivā, Pushnēśa, Vvāhriti, Dasra, Bhaya, Manu and Mahāvira, It will be considered a temple of the uttamamadhuama class if there are the Ekādaśa Rudras and the Dyadaśa Adıtvas also, and it would become a temple of the uttamottama class if there are further the unages of Bahrakshaka, the eight Vasus, Java etc. The Vailhanasaaama also gives the number of archakas or the officiating priests and the parichārakas or the servants that are to be employed in each one of the above mentioned varieties of temples. For the uttamottama class of temple it is said that there should be twenty archakas and one hundred paricharakas. Excepting the famous

#### TINDU ICONOGRAPHY

temple of Ranganātha in Śrirangam there does not appear to be any other ancient temple in India with seven &uaranas. Before the time of Rāmānuja this temple followed the Vaikhānasāgama and therefore we find even to this day a number of small shrines in all the āvaraṇas, but after Rāmānuja introduced the Pānchanātrāgama in Śrirangam, the images of the Śrivaishnava saints and āchāryas were set up along with the images of the dettes already found in them. The plan of a Vishnu temple having seven āvaraṇas with the names of the dettes that are required to be consecrated in them is appended.

Besides the detues enumerated above a few others are also mentioned as being found in a utta-mottama temple in a place called the karmarchamatham in the second or the third āvarana of the main temple where the utsara and other bēras or images are enshrined. This place itself appears to be surrounded by three āvarana. In the first or the second āvarana of the main temple, the water required for bathing the mages should be kept in a room situated between the east and north-east facing the central shrine and guarded by Purusha. Near this place where the water is stored, the washed clothes required for draping the images should be dried, and the flowers required

#### PARIVARADEVATAS

for making garlands should be stored the latter being under the guardianship of Pushnarakshaka and the former under Tweehta. The had room (Śawādēśa or Pallivarai) for the utsava-bēra should be situated between the east and south east of the first or the second avarana and should be guarded by Kaumodaki. The kitchen should occupy the south-east corner of the second or the third avarana: it should consist of four quarters (śālās), in the southern quarter known as the homasthana should be the nituaani-kunda required for the daily fire sacrifices (agni-kārua) which should be guarded by Balirakshaka. In the western quarter of the kitchen and on the north of its entrance should be stored rice and other articles required for cooking, under the guardianship of Chamuuda. The ovens should occupy the whole length of the eastern quarter-from the north end to the south end. The guardian of this quarter named Havirakshaka should be set up here. Lake the room where water is stored, the kitchen should also face the central shrine.

Round the neck of the dome of the vimāna of the central shrine should be placed the four guardians of the vimāna, namely, Nyaksha, Vivasvān, Mitra and Kshattā facing outwards. The gates should be guarded by three pairs of

#### HINDU ICONOGRAPHY.

dvāradēvas of whom Dhāta and Vidhāta facino the north and the south respectively should be situated on either door-nosts of the central shrine. On the door-sill of the same gateway the deity named Bhuyanga should be conceived as lving with his head towards the south and the feet towards the north and facing upwards. officiating priests (archakas) should not cross Bhuyanga except when they enter the shrine on duty. On the lintel of the same gateway and directly above the door-sill occupied by Bhuyanga, the deity named Patanga should be conceived as facing downwards with his head towards the north and feet towards the south. Patira and Varuna are conceived as occupying the right and the left doors respectively of the same gateway

In the accompanying plan of an ideal Vishņu temple, the letters N, E, S, and W stand for north, east, south and west respectively, the directions which the images are required to face. In the case of those images where nothing is mentioned about the directions which they should face, they are shown tentatively by the same letters, but enclosed in square brackets.

# AN ALPHABETICAL LIST OF THE PARIVARADEVATAS

|                      | Avarai | na. |             |          | Avarar | ı. |
|----------------------|--------|-----|-------------|----------|--------|----|
| Achyuta              |        | 1   | Chanda      | Out-side | the 7  | th |
| Āditya               |        | 7   | āvarana     |          |        |    |
| Adityas (the twelve) |        | 5   | Chandrābhā  |          |        | 6  |
| Agni .               | 2, 4   | . 7 | Dandadhara  |          | •      | 7  |
| Akshahantā           |        | 7   | Dhanada     |          |        | 7  |
| Akshata              |        | 4   | Dhātrī or M | āhakālī  |        | 3  |
| Angāraka             |        | 2   | Dhvaja      |          |        | 5  |
| Aniruddha .          |        | 1   | Durgā       |          |        | 3  |
| Anumiti              |        | 5   | Ekadasa Ru  | dras     |        | 5  |
| Abāpavatsas          |        | 7   | Gandharvas  |          |        | 5  |
| Apsarasas .          |        | 5   | Gangā       |          |        | 3  |
| Aryamā               |        | 7   | Garuda      |          |        | 2  |
| Asura                |        | 6   | Gavishtha   |          |        | 4  |
| Aśvins               |        | 5   | Guha        |          |        | 4  |
| Athaiva              |        | 4   | Haleśa      |          |        | 6  |
| Bahda                |        | 5   | Harini      |          |        | 4  |
| Brahmā .             |        | 7   | Indra       |          | 2,     | 7  |
| Brihaspati           |        | 2   | Indraja     |          |        | 7  |
| Budha .              |        | 2   | Íśa         |          |        | 7  |
| Chakra               |        | 3   | Īśana       |          |        | 2  |
| Chakrachúdi          |        | 7   | Îsıtâtmā    |          |        | 2  |

## HINDU ICONOGRAPHY.

|             |            | Avar | lins. |               |         | Avai  | ana |
|-------------|------------|------|-------|---------------|---------|-------|-----|
| Jāmbava     |            |      | 6     | Prachanda     | Outsid  | e the | 7tb |
| Javana      |            |      | 7     | āvarana       |         |       |     |
| Jaya and o  | thers      |      | 5     | Prahlāda      |         |       | 6   |
| Jyeshtha    |            |      | 3     | Prajāpati     |         |       | 6   |
| Kāminī      |            |      | 6     | Prāna         |         |       | 5   |
| Kapila      |            |      | 1     | Punya         |         |       | 1   |
| Kētu        |            |      | 2     | Purusha       |         |       | 1   |
| Kinnaras (s | pair of)   |      | 6     | Rahu          |         |       | 2   |
| Kubēra      |            |      | 2     | Rākā          |         |       | 3   |
| Kuhű        |            |      | 5     | Rik           |         |       | 4   |
| Küthini and | six othe   | r Rá | hı.   | Ritus (six)   |         |       | 6   |
| nis         | - 012 0120 |      | 5     | Rudra         |         |       | 7   |
| Madana      |            |      | 6     | Rudraja       |         |       | 7   |
| Manika      | Central    | 91;  | -     | Sāma          |         |       | 4   |
| Maruta      | Сепиа      | GHI  | 5     | Samhlādıni    |         |       | 3   |
| Māvā        |            |      | 3     | Śanatśchat a  |         |       | 2   |
| Mitra       | •          |      | 4     | Sandhyá       | Central | Shi   | ne  |
| Mudgala     |            |      | 6     | Śankhachudi   |         |       | 7   |
| Munis       |            |      | 5     | Sapta-mātrik  | ās      |       | 5   |
| Nanda       |            |      | 6     | Sarıtpatı     |         |       | 7   |
| Nārada      |            |      | 6     | Sarasvati or  | Siddhi  |       | 3   |
| Narasimha   |            |      | 2     | Śārnga        |         |       | 2   |
| Nārāyana    | •          | •    | 3     | Sarvavidvēšv. | aras    |       | 6   |
| Narmadá     |            |      | 1     | Sarvõdvaha    |         |       | 2   |
| Nirruti     |            | 2,   | _     | Śatarudras    |         |       | 5   |
| Pañchajanya |            | ۳,   | 4     | Satya         |         |       | 1   |
| Pasabhrit   |            |      | 7     | Savitu        |         |       | 7   |
| Pavana      |            |      | 4     | Savitra       |         |       | •   |
| Pavitra     |            | •    | 4     |               |         |       | 7   |
|             |            |      | 2     | Sindhu        |         |       | 3   |
|             |            |      |       |               |         |       |     |

#### PARTVARADEVATAS

|            |         | Avarat | 18 |               | Avarana, |
|------------|---------|--------|----|---------------|----------|
| Sinīvālī   |         |        | 3  | Turhana       | 5        |
| Śıva.      |         |        | 4  | Vāmana        | 2        |
| Soma       |         | 2,     | 7  | Varāha        | 2        |
| Subhadra   |         |        | 2  | Varuņa        | 2        |
| Sukra      |         |        | 2  | Vasus (eight) | 5        |
| Sunanda or | Sundara |        | 6  | Vatsaras .    | 5        |
| Sundari    |         |        | 3  | Vāyu          | 2, 4     |
| Surā       |         |        | 3  | Vidyādharas   | 5        |
| Sürya      |         |        | 2  | Vikbanasa     | 1        |
| Śri        |         |        | 3  | Vipa          | 6        |
| Śribhūta   |         |        | 1  | Vishņu        | 4        |
| Svadhā     |         |        | 3  | Vishvaksēna   | . 1      |
| Svābā      |         |        | 3  | Vyājaní       | 6        |
| Takshaka   |         |        | 4  | Yajña         | 1        |
| Tāpasa     |         |        | 1  | Yajus         | 4        |
| Tirtha     |         |        | 2  | Yaksha        | 6        |
| Tōya.      |         |        | 4  | Yama          | 2, 7     |
| Trivikrama |         |        | 2  | Yamunā        | 3        |
| Tumburu    |         |        | 6  | Yūthādhipa    | 9        |
|            |         |        |    |               |          |

# ध्रुवबेरम् ।

अथ देवस्य देव्यादीनां वर्णवाहनकेत्वादीन्व्याख्यास्यामः । वर्णवाहनकेतुनामनक्षत्रपत्नीवीजाक्षरादीत् , ज्ञावाचियेत् । अन्यभा चेदसुरा गृह्वीयुः । देवः कृतयुगे येतवर्णखेतायुगे क्स्माभो द्वापरे रक्ताभः कठौ श्यामाभस्सर्वेषु श्यामवर्णो वा । सर्वेषां वर्णोनां श्यामं सुख्यम् । तस्माच्छ्यामवर्णः पीताम्बरधरः वितरीटकेयुरप्रकच्यवद्वोपवीती श्रीवस्साङ्क्ष्यतुर्पुजश्स्वङ्कष्यक्षमभरोऽभयक्रव्यवज्ञव्यव्यत्तास्योः श्रीक्ष्यावस्याः श्रीक्ष्मीयस्याद्वाचेताः श्रीक्ष्मीयस्याद्वाचेताः श्रीक्ष्मीयस्याद्वाचेताः श्रीक्ष्मीयस्याद्वाचेताः श्रीक्ष्मीयस्याद्वाचेताः श्रीक्ष्मीयस्यादेताः स्याद्वाचित्रकेतिः स्थावस्यादेताः स्यादेवानिवादेतिः स्विचतः ।

# प्रथमावरणदेवाः ।

तत्त्राच्यां पुरुषः प्राक्ष्मुखः श्वेताभः पीतवासाझतुर्धुज-श्तङ्कचकथरस्सवीभरणभूषितः श्रीमेदिनीभ्यां संयुक्तः पुरुषः पुरुषात्मकं परमपुरुषं धर्ममयमिति ।

आग्नय्यां कायिलः प्राङ्मुखः श्वेताभोऽष्टहस्तो दक्षिणे चैकहस्तेन अभयप्रदः अन्येश्वकासिहल्वरो वामे चैकहस्तेन कटिमवल्म्याग्येश्व शङ्कवापः दण्डपरो स्कवासा मकुटादिसर्वाभरणभूषितो गायत्री । साबि-श्रीसंयुक्तः कपिलः कपिलं सुनिवरं सुद्धं वेदरूपिणमिति ।

दक्षिणे दक्षिणामुखोऽञ्जनाभो रक्ताम्बरथरश्चतुर्मुजश्चक्रक धरस्तर्वाभरणमृषितो धृतिपौष्णीभ्यां सहितस्सत्यं सत्यात्मकं ज्ञानमयं संडारमधीमित ।

नैर्फारां पश्चिमाभिमुखस्तत्तचामीकरामश्चतुरगृङ्गो हिशीर्षस्तत-हस्तरशङ्कपकाञ्यदर्वीलुक्सृवज्ञङ्कपश्चरित्रादो स्कवकथरस्तर्वाभरण-भूवितो दक्षिणवामयोस्त्वाहास्वधायुक्तो यञ्चो यञ्चं सर्वदेवमयं पुण्यं कञ्जमिति ।

पश्चिमे पश्चिमाभिमुखश्चतुर्धुजस्सर्यामरणमूपितः कतकाभः स्थामाम्बरघरः पवित्राक्षोणीम्यां युक्तोऽच्युतोऽच्युतमपरिमितैश्वर्यं श्रीपतिमिति।

बायच्ये पश्चिमामिमुखसस्तिटकाभस्त्यामाम्बरधरोऽभयवरदहस्तः श्रीवरसाङ्कस्तवीभरणभूषितः कमळावनीभ्यां युक्तो नारायणी नारायणं जगनायं देवदेवं त्रयीमयमिति ।

<sup>!</sup> पाशेति पाठान्तरम् । <sup>+</sup> एतदादर्शान्तरे न ।

उत्तरे बोत्तराभिमुखः प्रवालाभा नवस्तपश्रक्तणान्वितानन्तो-साङ्गे आसीनः पुष्पाम्बरथरसवर्षाभरणयूपितश्रवर्गुजस्यङ्गचक्रभरः प्रमोदायिनीमहीयुक्तोऽनिरुद्धोऽनिरुद्धं महान्तं वैराग्यं सर्वतेजोमय-मिति।

ऐशान्यां प्राडमुखस्तरुणादित्यसङ्काशश्चतुर्भजः शङ्कचक्रघरः श्रीवस्तवश्चास्तर्वाभरणतंयुक्तः श्वेतवञ्चोत्तरीयोपवीती दक्षिणवामयो-रिन्दिराधरणीभ्यां युक्तः पुण्यः पुण्यं पुण्यात्मकं पुण्यमूर्ति पुण्यदा-विनमिति ।

# द्वितीयावरणदेवाः ।

द्वितीयावरणे प्राच्यां वराहः प्राडमुख्दस्यामाभश्चतुर्धुजस्यङ्ग चक्रधरस्तवीभरणभूषितो रक्ताम्बरो वराहाननः श्रीभृमिभ्यां सहिती वराहो वराहं वरदं भूमिमन्धारणं वश्चदंष्ट्रमिति ।

आग्नेय्यां प्राङ्मुख इन्दीवरामा हमाम्बरधरश्वतुर्धजस्त्रङ्गक-धरस्तवीभरणसंत्रुकः कमछावनीम्यां युक्तस्युनदस्सुभद्रं पुमुखं सुखप्रदं सखदर्शनमिति ।

दक्षिणे दक्षिणाभिमुखो नारसिंहः श्वेताभो रक्तवखधरखनुर्धज-इराज्ञचक्रधरोऽभयकव्यवलम्बितहस्तर्सिसहाननः श्रीभूमिसहितो नार-सिंहो नारसिंहं तपोनाथं महाविष्णुं महावलमिति।

नैर्म्मत्यां पश्चिमामिमुखो हेमाभः श्यामान्यरपञ्चतुर्भुनः शक्रम्बन्नथरः किरीटाचाभरणान्तितः पमास्थिराभ्यां युक्त ईशितात्मा ईशितात्मशं वरदं संवैशं ईशितात्मानमिति ।

पश्चिमे पश्चिमानिमुखो वामनो ब्रह्मचारी वकुळफळाभो दि-भुजस्क्रजरण्डथरस्तोमखळः काैपीनवासास्तोपवीतकृष्णाजिज्यसः पवि-त्रपाणिवीमनो वामनं वरदं काञ्चपमितिनिप्रयमिति ।

वायव्ये पश्चिमाभिमुखो नीलाभः पीताम्बरघरो लक्ष्मीघरणीम्यां युक्तस्सर्वोद्वहसर्वेदां सर्वोधारं सर्वन्नं सर्वोद्वहमिति ।

उत्तरे चौत्तराभिमुखिल्लाविकमः स्यामाभश्चनुर्भुजः शङ्कषक्रयरः पीताम्बरधरो हारादिभृषितस्सुस्थितवामपादो छछाटान्तोङ्गृतदक्षिण-पाद उङ्गृतपादे प्रसारितदक्षिणहस्तः कट्यबलम्बितवामहस्तिल्व-विक्रमिल्लाविकमं त्रिलेकेशं सर्वोधारं वैकण्टमिति ।

ऐशान्यां प्राङ्मुखो रक्ताभक्ष्यामाम्बरधरः कनकाश्यामाभ्यां सहितस्सर्वविदेश्वरस्सर्वविदेश्वरं पुण्यं शुद्धं ज्ञानमिति ।

पुरुपादीनामनुक्तं सर्वं विष्णोरिवेति विज्ञायते ।

## रुतीयावरणदेवाः ।

तृतीयावरणे प्राच्यां स्थामाभोऽन्तर्मुखो जपाम्बरधरो अ्येष्टजो द्विसुजो धृतकुलिशदक्षिणहस्तः कत्र्यवलम्बितवामहस्तः किरीटाद्या-

#### परिवासनेत्रकाः ।

भरणान्वितो मेघनादरवो वेणुष्वजो गजवाहनश्शचीपतिर्जकारबीज इन्दं शचीपतिं पुरुद्वतं पुरन्दरमिति ।

आग्नेय्या बिह्नजातः किञ्चकपुष्यसद्दशस्त्रातिपाणिः कुण्ड-ङाङ्गदद्दारश्चकपिञ्छाम्बरघरः कापिध्वजोऽजवाहनस्वादास्वधापति-रकारबीजस्सर्वदेवमुख आसीनोऽन्निरप्नि जातवेदसं पावकं हुताशन-क्रिति।

यान्ये श्यामामो रक्तवस्त्रायरो गदी व्याख्यको महियबाहनो भरणीजो यकारबीजरशुकाङ्गीशो घण्टानादरबो यमो यमं धर्मराजं प्रेतेशं मध्यस्यमिति ।

नैर्क्कलां नीलाभी रक्ताम्बरसूली भौमिकास्येभवाहनः " कृकलासम्बजो मुळजसांमोहिनीपतिः पकारबीजः पर्णरवो निर्क्कति-रिकोरमाधिपतिनींले निर्क्कति सर्वरक्षोऽधिपतिमिति ।

बारुण्यां नीलवर्णों रक्तवस्त्रघरः पाशी सिहम्बजो बारुणजस्तु-प्रतीकेमबाहनों ऽञ्जनापतिर्धकारबीजो दर्दुररवे वरुणो बरुणं प्रचेतसं रक्ताम्बर्धरं यादस्पतिमिति ।

<sup>&</sup>quot; भौतिकाख्यो नरवाइन 'इति पाठान्तरम् । ध्यानमुक्तावस्यामस्य श्री भौतिकेभवइनत्वमुक्तम् † 'कणस्य' इति पाठान्तरम् । ध्यानमुक्तावत्यां पणवदावस्त्वमुक्तम् । ! ' पुत्रतीको मकरवाइन' इति पाठान्तरम् ।

बायन्ये कनकामस्तिताम्बरघरी मृगगाहनो वायुजी वेणु-ष्वजः कुमुद्रतीपतिर्दण्डस्यकाराक्षरबीजश्चक्रवो वायुजीवनं भूतासकं बायुमदानमिति ।

उत्तरे सितवर्णः श्यामान्यस्यरे दण्डौ पुष्पकवाहनः क्रकल-सष्यजः ककारबीजो यवनलापतिर्धानष्टजो यृदक्करवः कुबेरः कुबेर धन्यं पौलस्वं यक्षराजमिति ।

ऐशान्यां पाटलाभिस्तिताम्बरों कृपचजवाहनो जटामीलिश्चनु-र्श्वजिल्नेत्त्वस्ट्रल्पाणिस्थातारबीज आर्द्रोजः पार्वतीशो डमरुकव्यति-रीशान ईशानभिद्यां देवं भवभिति ।

इन्द्रादयोऽष्टावस्यन्तरमुखाः । एतेष्वनिरुद्धं त्रिविक्रमं वामनं च बिना भुवे स्थिते स्थितानासीने त्वासीनाञ्क्यने यानके च तत्त्कोतुकवद् ध्यायन्नर्चयत् ।

## देव्यौ ।

देवस्य दक्षिणे रुक्माभा क्षीमाम्बरधरा पद्महस्ता द्विभुजा कक्ष्यावन्थवनस्तनी छ्छाटोपरि पुष्पचूडान्विता मकुटहारादिसर्वाभरण-संयुक्ता श्रीवस्तादिवीजोत्तरफाल्गुनीजा मणिष्वानिरवा श्री: श्रियं धृति पित्रत्री प्रमोदापिनीमिति ।

<sup>\*</sup> स्वातीसंजनितत्वं ध्यान**मुक्ताव**ल्या**मुक्तम्** ।

वामे श्वामाभा रक्ताम्बरधरा रक्तोत्वछ्थरा मकुटादिसर्वाभरण-संयुक्ता वैशाखरेवतीजा छश्मीधूर्वाक्षराधिपा शङ्करवा भूईरिणी पौष्णी क्षोणी महीमिति।

पुरुषा(द्या)दिदेवीनां श्रीभूम्योरि[वे\*]ति विज्ञायते ।

## कर्माचीस्थानदेवाः ।

कर्मार्चास्थाने पीठोपरि प्राच्यां प्राङ्मुखस्सुभद्रः पूर्ववत् ।

आग्नेय्यां प्राङ्मुखस्वर्णवर्णः पीताम्बरस्तकलाविश्वाम्यां युक्त-स्तर्वस्तर्वं विश्वं सर्वाधार सर्वेशामिति ।

दक्षिणे दक्षिणामुखो हयात्मकः श्वेताभः पीतवासा हयानन इल्डाविश्वाभ्यां सहितो हयात्मकं देवेशं सर्वोनन्दं सनातनमिति ।

नैर्ऋत्यां पश्चिमाभिमुखस्सितवर्णश्स्यामाम्बरधरश्खुद्धाविमळाभ्यां युक्तस्मुखावहस्सुखावहं सुमुखं सुरेशं सुरप्रियमिति ।

पश्चिमे पश्चिमाभिमुखो रामदेवः कनकामो नीलम्बरधर-श्वकराङ्गपरञ्चधरो ब्राझीविजयाम्यां सहितो रामदेवे रामदेवं महाबलं महाबद्धं परञ्चपाणिनमिति ।

वायच्ये पश्चिमाभिमुखः किंशुकपुष्पाभिस्तिताम्बरधरस्युभ-गासुमुखीभ्यां युक्तस्तंबहस्तंबहं सर्वते जोमयमानन्दं सर्वरूपिणमिति ।

उत्तरे चोत्तराभिमुखः पुण्यः पूर्ववत् ।

ऐशान्यां प्राङ्मुखोऽप्रिवर्णस्सिताम्बरधरस्युमताजननीभ्यां युक्त-स्मुवहस्सुवहं सुकृतं विज्ञानं देवमयमिति ।

सुभदादीनामनुक्तं विष्णोरिवेति विज्ञायते ।

द्वितीयावरणे गजबाहनः श्वेताभस्स्त्रवष्ट्यां मित्रशे मित्रः, रस्वाहनोऽभिवणीं खुङ्कष्ट्रजस्तिशोऽतिः, गजबाहनः कनकाभस्तवा-रिकल्झष्ट्रजस्त्रशेश्वररिशवः, हयबाहनः प्रवालाभी वेदष्ट्रजङ्क्षद्वेशो विश्वः, सर्वे रक्ताम्बरपरा भेरीरचा रोहिणीजाता नामाद्यक्षरबीजाश्वे-तान्यीकन्ते प्रागादिबहिर्मुखानर्षयत् ।

हेमानस्सनातनः कुन्ताभस्सनन्तनो गुजाभस्सनन्तुमारस्काट-क[भि] स्सनकश्च, सर्वे स्थामान्वरचराः प्रवाहनाः कुर्चध्वजा ब्रह्मचा-रिणां नामाद्यक्षरवीजाः पुष्यजास्शङ्करवाश्च। एतानाग्नेपादिषु कोणेषु बहिर्मुखानर्चयेत् ।

मित्रं लेकिहित विश्वामकः कविबरं, अति त्रिधागांतं तृतांया-त्मकः वेदम्(तें, शिवं मुनिवरं छुद्धं मुखोत्तरं, विश्वं भूतनायकः जगद्वीक्षणं सर्वमातृकः, सनातन मुनीन्द्रं ब्रह्मसम्भवं निष्ठानकः, सनन्तन गुरुं सर्वयुज्यं मन्त्रवः, सनन्दुमारं ज्योतिरीश निरुद्धेगमकोधः, सनकः नियन्तारं धर्मेश्रं धर्मवेदितािति।

तृतीयावरणे चेन्द्रादीन्पूर्ववत् ।

दक्षिणे श्रियं वामे हरिणीं च पूर्ववत् ।

दक्षिणे भित्तिपार्थे हक्माभो हंसवाहनः कमण्डळ्खजोऽभि-जिजातस्सावित्रीपतिरुकारबीजो वेदरवा ब्रह्माणं प्रजापति पितामहं हिरण्यगर्भमिति । सुवर्णाभो ब्रह्मचारी रक्ताम्बरधरः पद्मवाहनः क्चेष्जदशङ्करवा रोहिणीसहितो मकारबीजो मार्कण्डेयं पुण्यं पुराणममितमिति।

वामे भित्तिपार्थे श्वेताभो ब्याप्रचर्मान्वरघर: परद्युमृगधर-अतुर्भुजो वृषय्वजवाहनो डमरुकाव्यनिर्मकारबीज आर्दाज उमापतिर्म-क्लाघरो गङ्गाधरं वृषभवाहनमध्यूर्तिमुगापतिमिति । अग्निवर्णश्यक्रान्वर-धर: पद्मवाहन: कमण्डद्युभ्वजो रोहिणीजश्यक्क्र्रस्वो नामायक्षरबीज: स्थातीश: पद्मापितरं धातृनाषं स्थातीशं सुगुमिति ।

## द्वारदेवाः ।

दक्षिणे गन्धर्यस्थाने बेणुवर्णाभः पुष्पकेतुस्सन्धिनीश उदङ्गुखां धाता । बामे गन्धर्वस्थानं शुक्तपत्रामा गजबाहनस्तर्यस्यज ऊर्ष्वेशो दक्षिणासुखो विधाता । द्वारे दक्षिणशिरा उत्तरपार ऊर्ध्यमुखो नील-बर्णो दृषभवाहनोऽक्षिकेतुः प्रीतीशो स्रतिः । पूजकादिमिरर्यनाकाला-

#### पविकारदेवताः ।

दन्यत्र न छक्ष्यः । उपिर शिरस्थाने पूजंयत् । तदुपिर श्रुकामस्य-रङ्गवाहनोऽश्वकेतुर्भरणीज उदिक्छरा अथोमुखः पनङ्गः। द्वारदिविण-मागे खर्णामो गजवाहनो इपथ्यजो बल्धाः पतिरः। वामे सुवर्णामो रथवाहनश्युक्षयजो घरणीशो वश्यः। एते नामायशरबीजाशशङ्करवा आश्ययुजादिहस्तजाश्च (१)। धातारं डिम्मिनं सनिलं गदावहं, विधातारं कोनाशम्प्रएष्डं न्यनं, मृति सुवङ्गमुस्तङ्गं पीठं, पतङ्गमुस्तरमपदानं कपरिंनं, पतिरं बल्धिरं मध्यमं बहुरं, वश्यं तेजिनं दंसिनमिति पडेतान्कपाटं यत्रास्ति तवार्चयत् ।

## विमानपालाः ।

आटयस्य बहि.पार्थे प्राग्दारमध्ये प्राङ्मुखो दूर्वाङ्करवर्णो हेमाम्बरधरः प्रक्षतीशो दण्डपाणिस्स्येनभ्यज्ञवाहनो रोहिणीजो नामा-यक्षरबीजो न्यस्रं दर्शीलको पीवरमार्थकमिति ।

दक्षिणे दक्षिणाभिमुखा रक्तवर्णस्सिताम्बरधर उस्सायिनीयति-र्रण्डधरो मिण्डिपालस्वजां हयवाहनो मघोद्भवस्लुवस्वनिर्विद्याय[क्षर\*] बीजो विवस्वान्विदयन्त भरतं विश्वकर्माणं मरीचिमन्तमिति।

पश्चिमे पश्चिमामुखस्त्रारकाण्डव्यतिः पुष्पाम्बरघरः कपोत-बाहतो श्रूमकेतुर्हलायुषे बहुप्रजानायो विशाखजो मेघरवो नामा-पश्चरवीजो मित्रो मित्रमिवरं राजिष्मन्तं रमणकमिति ।

उत्तरे चोत्तराभिमुखो हैमाभः पुष्पाम्बरधरो द्वगवाहनो महिषष्ट्रजो मूळजो दण्डपाणिर्वाणीपतिर्वेदस्यः क्षत्ता क्षत्तारं महीधरं उर्वरोहं शेवधिमिति ।

## द्वारपाला: ।

प्रथमद्वारदक्षिणे व्यतवर्णस्थकाम्बरधरस्त्रुवध्यको गजबाह्नो रोहिणीजस्सन्ध्यानाधरसङ्करवी यन्त्रिकायुघी मकारबीजो मणिको मणिकं महाबलं विमलं द्वारागलकमिति ।

वामे तस्य एली कनकामा सिताम्बरधरा पुष्पहस्ता सौम्यजा शुक्तस्वरस्वा सकारबीजा सन्ध्या सन्ध्यां प्रमावतीं ज्योतीरूपां च्डब-तामिति ।

मुखमण्डपदारदक्षिणे स्मटिकामें हेमाम्बरो रुखाहनः कुशध्वजो विधिजो दिव्येशो नामायक्षरबीजो दण्डपाणिश्चतुर्भुजो वेदरवो विख-नसो (१) विखनसं तपोयक्तं सिद्धिदं सर्वदर्शनमिति ।

वामे रुहवाहनः कूर्चध्वजस्तारायश्ररबीजस्तिभिनीशो वेदरबो दण्डधरो द्विभुजः पुष्यसम्भवस्तापसस्तापसं सन्धिराजं सर्वदोष-विवर्जितं सहस्राश्वमेषिनमिति ।

प्रथमावरणद्वारदक्षिणेऽप्रिवणेश्चुक्काम्बरधरः कूर्मवाहनश्चर-ष्वजस्सम्मोहिनीपतिनीमाधक्षरबीजः प्रोष्ठपाजातो दण्डपाणिस्सिहरवः किष्कन्धः किष्किन्धं बहमर्दनं बहसेनं दृद्धत्विति ।

वामे श्वतामी रक्ताम्बरघरः कूर्मवाहनश्शरज्जजो विशोका-पतिर्वेणुदण्डायुअस्तीर्थाद्यक्षरबीज आर्द्राजो मघरवस्तीर्थस्तीर्थमुद्राहकं सर्वयोग्यमुदाबहीमति ।

हितीयावरणे द्वारदक्षिणे चोत्तराभिमुखः प्रवालाभ एकदन्तः कण्ठादूर्भं गजाकारो वामनः कुशाधजो वेणुकहृतवाहनस्राहूरव-श्रतुर्धुनः पाराहेतिः कदलीफलहस्त आर्दापतिः श्रविष्ठजो वन्नतुण्डो वन्नतुण्डोमकदंष्टं विकटं विनायकमिति ।

उत्तरे शक्कवर्णों नीलाम्बरः किरीटी सिंहासने समासीनो डिसुजो जबनपति स्पर्पध्वजो हस्तताळवक्सोवायक्षरबीजो मक्तरध्वज बाहनो नवभिस्ससभिः पञ्चभित्र्वं पृष्ठोद्वतैः फणस्समाच्छादितमीलि-नीगराजो नागराजं सहस्रसीर्थमनन्तं शेषमिति ।

तृतीयद्वारदक्षिणे शङ्काभो नीलाम्बरो भूताकारश्च्यावतः-पद्मभ्यजवाहनी हस्ताभ्यां शक्तं दघानो वाहणश्चञ्जवश्यङ्कादिबीजः शक्तनिधिश्शङ्कनिधिवरं धनदं मीक्तिकोङ्गवमिति।

बामें रक्तामा जपाम्बरधरा विश्वद्वेशा हस्ताम्यां पद्मं द्धानः पद्मध्यजवाहनः प्रोष्ठपाज्ञातार्सिहनादस्यः पद्मायक्षस्वीजः पद्मितिष्टः पद्मितिष्टं रक्ताक्षं भृतनायक्तिति ।

जरवतीपतिरिति पाठान्तरम्। जनीपतिरिति ध्यानमुक्तावल्यामुक्तम् ।

चतुर्धीवरणे द्वारदाक्षेणे रक्तामः श्वताम्बरधरो नागचूबिकमस्तक उदेश्यकरो व्याव्रवाहनस्वर्षभ्वजो भामिनीशस्तुरङ्गबाहनोऽहिथ्वजो भेरी-रक्स्तुकारबीजो हस्तजस्तुर्हणस्तुर्हणं दैव्यराजं विष्णुभक्तं गदाधर-मिति ।

वामे स्थामाभो रक्ताम्बरधरो नागचूङिकमस्तक उद्देश्यकरस्सु-धापतिच्याधवाहनस्स्पेष्टाजो झङ्डरीरवा इस्तजो बस्यादिबीजो बङ्दि। दैतेयं महावार्ये बङ्दि सुख्याणिनामिति ।

पञ्चमावरणद्वारदक्षिणे रक्तामो नीलाम्बरधरिश्वरिक्त खड्ठधरो बायुवाहनोऽनलध्यजो घोररवस्स्वातिजो बलेशः खकारबीजो नन्दको नन्दकं खड्ड पापहरं दैस्पनाशनमिति ।

बामे पञ्चवर्णेर्युक्तं श्वताम्बरं नपुंसकं शिरसि चापघरं मेघवाहनं शरण्यजं महानादरवं विशाखजं शकारबीजं शाङ्गे शाङ्गे धर्मुवरं शत्रु-हन्तारं बरायुधमिति ।

षष्टावरणदारदक्षिणे श्वेताभा नीळ्वासाक्ष्रिरासि शङ्क्ष्यहण्डा-युधो नन्देशो रोहिणीजो वियद्गतिष्यजो हंसवाहनः कर्णशस्त्र्यवा नामाधक्षरवीजश्शङ्कृषुर्व शङ्कृष्युर्वनं द्रक्षदण्डं श्वेताभं घोररूपिण-मिति।

<sup>। &#</sup>x27;तहिनस्तहिन'भिति पाठान्तरम् ।

वामे रक्ताभः श्वेताम्बरधरश्चिरासि चक्रस्टरण्डपाशभून्मेघनाद-रवे। धूमकेतुस्तुष्टीशः प्रकृतवाहनश्वकारबीजश्वकचूडी चक्रचृडिनं महानादमुदम्ररूपं भयानकमिति ।

सप्तमावरणे द्वारदक्षिणे हेमामो रक्तवस्त्रधरश्चनुर्धेज उहैश्य-दण्डधरो दक्षिणहस्ते अपसव्यक्तव्यवज्ञितवामहस्त उमवेगसमन्त्रितो दंष्ट्राच्यां युक्तः किंचिद् द्वारं समीक्य स्थितः प्रियापतिस्तिहवाहनो मेघरावो धूमकेतुर्म्लोद्भवो नामायक्षरबीजश्चण्डश्चण्डसुप्रं मयानकं

वामे इयामाभः श्वेताम्बरधरस्तुमुखीपतिरत्यसर्वे चण्डवत् , प्रचण्डः प्रचण्डं भीमं घोररूपं द्वाराधिपतिभिति ।

## विष्वक्सेनः ।

उदक्प्राकारपार्थे विमानपार्थे वा कुबेरेशानयोर्भध्ये दक्षिणामु-खिस्सहासने समासीनोऽप्रिवर्णः पीतवासाश्वतुर्भुजदशङ्कुचक्रघरोऽभय-क्रव्यवलम्बितहस्तः श्रीवस्तं ब्रह्मसूत्रं विना हरिरिव भूपणैर्युक्तोऽध्यवा द्विभुजः पुष्पपाणिदशक्तिरण्डसूता जयापितः श्रृक्केतुः पुष्परथवाहनः पूर्वीपाढोद्भवः पुष्परवो विद्यादिबीजो विष्वक्सेनो विष्वक्सेनं शान्तं इरिनित ।

## आल्याभिमस्वदेवाः ।

प्रयमावरणस्य त्रिभागाद् हिभागे सोपानमध्ये वा सेतामी
रक्ताम्बरधरो बहिर्भुखो ब्रह्मचारी दण्डायुधस्सिद्दष्यजगहनः फाल्गुनहरिणीजातः कुम्भशन्दरतो भूतायक्षरबीजः श्रीभृतः श्रीभृतं सेतवर्णे
वैष्णवं मुखपाळिनमिति ।

हितीयावरणे हाटकाभरशुक्तिपञ्छान्वरघरो झ्रह्मरोमेखञायुक्तः किङ्किणीजाल्युतस्त्वीभरणभूषित उपर्युपरिच्छामिर्भन्यूकिनमाभिश्वडाभिस्तिस्धिर्भिष्ठक्तद्रस्यामलिख्वार्षस्युगुखमुजगेन कृतच्छकवीरः किरीटवाग्यबर्णमिश्रितभुजगान्यां युक्तस्वन्द्रम्यपक्षद्वययुत्तो
गुज्जाभनेतो हृदयेऽज्ञलिसंयुक्तोऽभयदो वा दिभुजस्वारयुद्धवस्व्युक्तो
विशोकेशो वायुवाहनस्तुण्डायुषः पक्षाघातरवो गणायक्षरवीजो गरुडो
गरुडं पक्षिराजं सुपर्णं खगाधिपतिमिति ।

तरपूर्वे चक्रोऽक्रारवर्णो रक्ताम्बरिशरसि चक्रमृत्युष्टिकेशो भूमकेतु: प्रवृत्तवाहनस्तर्जनीरवश्वकारबीजोऽनळस्सुदर्शनं चक्रं सहस्र-विकचमनपायिनमिति।

तत्पूर्वे पाळजन्यो दुग्धाओ रक्तवस्त्रधरो भूताकृति। देशरासे शङ्कभृद्वियद्गतिष्वजो वियदात्रायुधो हंसवाहनः कर्णशब्दरयो बाह-

णीपतिश्शकारबीजोऽनळजश्शङ्कः पश्चजन्यं शङ्कमम्बुजं विष्णु-प्रियमिति ।

तत्युर्वे हाटकाभक्ष्युकापिञ्छाम्बर ऊर्ध्वकेशक्ष्यकृतुर्वायुवाहन-सिंसहरवस्स्वातीजातो जकारबीजो जयप्रियापतिर्द्विमुजः पषाधर शासने दक्षिणं पादं प्रसार्य वाममाकुञ्ज्यासीनस्सर्पयुक्तो हृदयेऽ-क्वाटिसंयुक्तो ख्वो जयमयुच्छिरं धन्यं ध्वजमिति ।

तापूर्वे यूचाधिपस्य पीठे बहिर्मुखः श्वेतामो रक्तवस्त्रवारं - यूताकारी द्विशुजी दण्डधरो मृतकेष्ठमेहाचातकवाहनी विरजेशो गतिशाचरत्वः श्रविष्ठजो भृतायक्षरी महाभूतो यूचाधिपर्ति निव्यमुप्रं महाभतमिति ।

तसूर्वे पीठे पाकोर्जुनो स्कमामः पद्मनेत्रः क्रण्यकुवितमूर्य्यजो भूताकारः क्रण्यवस्त्रधरः सृम्मोदरो हिमुजो दण्डहस्तोऽश्विनीजात-स्सिहनादरबस्तिहध्यजवाहनो भूताद्यक्षरबीजस्सुमुखीपतिर्विष्णुभूतः पाकोर्जुनं पाद्यहस्तमक्षहन्तं (१) विष्णुभूतमिति ।

एतेऽनपापिन एतेषु श्रीभूतगरुडौ प्रासादपार्श्वे चक्रशङ्कष्य-जयूयाधिपपाकोर्जुनान्बर्रिपीठपार्श्वे संयोज्यार्चेपेदिति केचित् ।

प्रथमावरणे द्वितीये वा पूर्वविदन्दादीनर्चयेत् । प्रागादिद्वार-दक्षिणपार्भे तत्तिहरगीशानम्यर्चयेत् ।

#### परिवारतेवतः ।

## ब्रितीयावरणदेवान्तराळवर्तिदेवा: ।

बितीयावरणे प्राग्दाराहुत्तरे पश्चिमाभिमुखो रक्तवर्णबञ्जक्काम्बरो ब्रिमुजः पद्महस्तस्ताश्ववाहनो हयध्वजो रेणुकामुवर्चळापतिः खकार-बीजोऽिश्यघोषरवस्तहस्तिकरणे। मण्डळाहतमौलिः श्रावणे मासि हस्तज आदिखं आदिखं भास्करं सुर्यै मार्तण्डं विवस्वन्तमिति ।

दिगीशस्य दक्षिणे पश्चिमाभिमुखः खेतामो रक्ताम्बरो द्विमुज इयुचापमृन्मण्डलावृतमौलिहिरणमपाष्टाखवाहनः कुलीरच्चजो हंसरबी रोहिणीपतिस्सकारबीजश्चन्द्रो वसिष्ठं सोमं यज्ञाङ्गमिनद्धं चन्द्रमिति ।

दक्षिणे दिगीशस्य पूर्वे चोत्तराभिमुखो बन्यूकवर्णो नीळान्बर-धरश्यक्तिपाणिश्शरभण्यजश्युकंयुपापतिरिश्वनीजातोऽप्रवाहनश्यक्वरची नामायश्चरबीजोऽक्नारकोऽक्कारकं वक्रं रक्तं धराम्रतमिति।

तस्य पश्चिमे चोत्तरामिमुखः स्थामवर्णो रक्ताम्बरो द्विभुजो रथवाहनास्तिहष्टजनश्रद्धरवो नामायश्चरवीजस्मुराख्यिपतिः श्रविष्ठजो वजो वर्ष स्थामं सौम्यं श्रविष्ठजमिति ।

पश्चिमे दिगीशस्य दक्षिणे प्राक्सुखः पीताभरस्यामान्वरघरो दर्भहस्तः पूरिमकुटः कष्णाजिनघरः कुराष्ट्रजो हंसवाहनस्तिष्य-जातस्तारापतिर्नामायक्षरबीजो बृहस्पतिः पीतवर्णं गुरुं तैष्यं बृहस्पति-मिति ।

#### वरिवारडेवताः ।

तस्योत्तरे प्राक्ष्मुखो रजतवर्णो वस्कछान्वरोऽजिनजटाघरो मेषवाहनस्त्रुवण्यजो रोष्टिणीजो नामायक्षरवीजस्सुमदापतिश्श्रङ्क रवश्युकश्युकं भागेवं काव्यं परिसर्पणमिति ।

उत्तरे दिगीशस्य पश्चिमे दक्षिणामुखोऽङ्गनामो दिशुजः कुश्चचीराम्बरभरो रेवतीजः कुशुरापतिर्यराहस्यज्ञवाहनस्यङ्गरवो नामा-शक्षरबीजो मन्दस्सूर्यपुत्रं मन्दं रेवलं शनैश्वरमिति ।

तद्याच्यां दक्षिणामुखः श्यामामो जपान्वरधरो द्विभुजो नाग-चृडिकमस्तकः पाशायुधो मण्डलाष्ट्रतमीलिस्तर्पन्वजवाहन आक्षेपजो जरापतिर्नामाध्यस्त्रीजो राष्ट्रराष्ट्रं दैतेयमुरगेशं प्राहकमिति ।

प्राच्या पश्चिमासिमुखो घूजवर्णः श्वेताम्बरधरो नागेक्षोऽ-न्यस्तर्वे राहोरिव केतुं इच्छां रीदं प्रकाशिनामिति । यहिरद्वारं तहिरद्वारमर्थे समर्चयेत् ।

## वृतीयावरणदेवाः ।

त्तीयावरणे प्राच्यां प्राग्धरादक्षिणे पश्चिमाभिमुखी द्विभुज पौताम्बरा खेताभा कृष्णकुश्चितमूर्भजा दृदयेऽक्रालिसंयुक्ता रेवतीजाता गकारबीजा क्र्मेष्यजवाहना शङ्करवा गङ्गा गङ्गा नलिनी जाद्ववी लोकपावनीमिति।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा श्यानवर्णा रक्तवख्वधरा पीनस्तना रूष्णकुव्यितमूर्वजा द्विभुजा पुष्पहस्ता परपुष्टरवा मस्यवाहनकेतुका मुख्जा नामायक्षरबीजा यमुना यमुनां स्काटिकां नदीवरां पावनी-मिति।

पश्चिमे प्राक्सुखा रक्तामा खेतवस्त्रा सुखासीना द्विसुजा पुष्प-माळाधरा कूर्यव्यजवाहना जळजकुरुकुटरवाखिनीजाता नामाद्यक्षर-बीजा [नर्मदा\*] नर्मेदां नदीरूपां विद्युद्धां विशालामिति 1

उत्तरे दक्षिणामुखा कृष्णभेतामा पुण्यवस्रभरा पद्महस्ता द्विभुजोद्भद्रभेती। पौष्णजा जङ्मोपरवा मकरष्यजवाहना सिता-चि\*) क्षरवीजा सिन्धुस्सिन्धं नदीवरां मुद्रङ्गी सापनामिति ।

प्राग्द्वारोत्तरे स्थामवर्णा पीताम्बराष्ट्रभुजा चतुर्भुजा वा शङ्कव-क्रवरा सर्वाभरणसंयुक्ता कक्ष्यावन्यवनस्तनी छत्तिकोद्भवा घण्टारवा नामाद्यक्षरबीजा सिंहभ्यजबाहना दुर्गा दुर्गो काव्यायनी विन्ध्यवासिनी-मिति ।

आक्रेय्यां रक्तवर्णां येतव**स्ता च**तुर्युता दक्षिणवामयोरक्षमाखा-कमण्डलुज्ञानसुद्रापुत्तकहत्ताः हंसवाहना नामाधक्षरबाजाध्विनीजाताः प्रणवच्चतिस्सिद्धिंसिर्खि विश्वां स्टागुपनी सरस्वतीमिति ।

## नैर्ऋत्यां श्रियं पूर्ववत् ।

वायव्यां रक्ताभा पुष्पाम्बरा पीनस्तना पुष्पानिधिभाजनघरा दक्षिणे पीतगदाधरा श्रुपभयुता वामे रक्तनीलपरिताङ्गी (!) मङ्गलि-क्षायुक्ता येशानक्षत्रजाता खरयुक्तरथवाहना काकध्व जा काकध्वनि-युता नामायशरबीजा उपेष्ठा, भूः उपेष्ठायनी सुवः उपेष्ठायनी सुवः अपेष्ठायनी कलिराजनी (!) कलिपत्नीमिति।

ऐशान्यां रक्तामा स्थामाम्बरचरोप्रनयना महारोद्री दंष्ट्रान्या-मळ्डूता बाळमेल्युत्तरासङ्गा मांसाईत्रिश्चल षड्युजा भूभङ्गविकटा कपाळपाशहस्ता रक्तकुवितन्द्रभैजाद्दशस्मिहितोप्रपीठसमासीना उसुर-कष्यनियुता नामायक्षरबीजा पिशाचम्बजबाहनार्द्रानक्षत्रजाता धात्री महोदरी रीदि महाकाळीमिति ।

अन्तराले प्राच्यां पश्चिमाभिमुखा रक्तत्रणीं जपाम्बरधरा पुष्प-हस्ता ल्लाटे पुष्पचूडा कृष्णकुबितमूर्धना बीणावेणुरवा स्वात्युद्धवा कपोतम्बनवाहना सुरायक्षरबीजा सुरा सुरां सुमुखी विषुदूषां सुमगा-मिति ।

तद्दक्षिणे पश्चिमाभिमुखी कनकामा सिताम्बरथरा पुष्पहस्ता ब्रिमुजा कृष्णकुञ्जितमूर्पजा वीणावेणुरवा स्वात्युद्भवा हंसम्बजवाहना

मञ्जुळकुचयुक्तेति पाठान्तरम् ।

नामाद्यक्षरबीजा क्षेषं सुरावत्, सुन्दरी सुन्दरी विकालां पद्माक्षीं पद्मवर्णिनीमिति।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा हक्माभा रक्तबस्त्रधरा पुष्पहस्ता कृष्ण-कुञ्चितमूर्धजा हंसप्यजवाहना हंसरवा विशाखजाता नामायक्षरबीजा स्वाहा स्वाहां ग्रामाङ्की मृहङ्की साधनाभिति ।

तपश्चिमे चौत्तराभिमुखा सित्त्यामा कृष्णाम्बरधरा पुष्पहत्ता द्विभुजा कृष्णकुश्चितमूर्धजा शुक्रप्यजबाहना नामाधक्षरबीजाप्रिरबा याम्यजा स्थपा स्वयं समृद्धि कुल्वर्थनी सन्नतिमिति ।

पश्चिमे प्राव्हमुखा कनकाभा सिताम्बरधरा पुष्पहस्ता द्विश्वजा ङळाटोपिरे पुष्पचूडान्विता मय्रवाहना मय्रवस्यरवा सौन्यजा नामा-शक्षरबीजा माया माया मातङ्गी वराङ्गी वराननामिति ।

तदुत्तरे प्राङ्मुखा कनकामा शुक्कान्वरा पुष्पहस्ता द्विभुजा कृष्णकुश्चितमूर्धजा बीणावेणुरवा हंसध्यजवाहना मूलेद्भवा नामायस्वर-बीजा संक्वादिनी संक्वादिनी वरारोही मायाझी मदवर्धनीमिति।

उत्तरे दक्षिणामुखा हेममिश्रसितामा रक्ताम्बरधरा पद्यहस्ता द्विभुजा कृष्णाकुष्टितमूर्धजा शुक्तवररवा हंसच्यजवाहना राकायक्षरबी-जाभिजिज्जाता राकाराको मुख्यां रक्ताङ्गी वराननामिति।

तःपूर्वे दक्षिणामुखा सितस्यामा शर्मापुष्पिनभाम्बरघरा पुष्पहस्ता द्विभुजा कृष्णकृष्वितमूर्धजा धनस्तनी पृथुश्रोणी हंसध्वजबाहना शुक्तस्वररनाभिजिजाता पुण्याध्यक्षरबीजा [सिनावाळी\*] सिनीबाळी गर्भास्तनी हितदां पुण्यदामिति ।

## हवीरक्षकादय: ।

पचनालये चोचरामुखः कृष्णवर्णः क्षेताम्बरो विकटस्वरूल-पाणिः कृषेशयायताक्षो नामाधक्षरवीजस्मुरगणेशः शङ्करवोऽश्व-वाहर्नीस्सदृष्यजो रोहिणीजो हवीरक्षको हवीरक्षकमान्नेयं सैल्प्यं पचनमिति।

पुष्पसंचयस्थाने पश्चिममुखः कनकवर्णस्थामाम्बरो गज-वाहनः पुष्पष्वजो रेवतीजरशङ्करवरश्चमान्नेशो नामायस्थरबीजः पुष्परक्षकः पुष्परक्षकं हरितमधिवासं फुरशुमिति ।

# स्नानोदकसंचयस्थाने पुरुषं पूर्ववत् ।

क्लोतवस्त्रोत्यादिसंचयस्थाने हेमाभरशुकापिञ्छाम्बरधरश्चतु-भुंजः कळश्चाक्षामालापाणिजेटाधरो हंसवाहनो रूपाधक्षरबाजस्सा-वित्रीपतिरभिजिञ्जातः कमण्डलुष्यजो हुङ्काररवसवद्या लद्यारं रूप-जातं निधिजं क्लोताधिपतिमिति ।

शयनस्थाने पश्चिमाभिमुखा हेमामा रक्ताम्बरा पद्महस्ता द्विभुजा शिरसि गदाधरा सिंहध्वजवाहना त्रोरस्था श्रविष्ठजा गकारबीजा गदा गदां कीमोदकी पृष्यां प्रवलामिति ।

हविर्द्रव्यादिसचयस्थाने पश्चिमाभिमुखो मेघवर्ण श्वेताम्बरो बिकदो रण्डपाणिर्भृतवाहनऽदरूरुवजो नामाद्यक्षरबीज: कुम्भन्नस्दरबस्सर्वेश आर्द्रोनक्षत्रजातश्चामुण्डस्सर्वेश्वर जगनाथं चामुण्डं सर्वतश्चरमिति।

होमस्थाने पश्चिमाभिमुत्व. श्यामवर्णः पीताम्बरी द्विभुजी २ण्डायुत्री रथवाहनस्सिहत्वजी नामायक्षरवीजञ्जाहृत्यः श्रविष्ठजात-समुसनसारतिवीलरक्षको बलिरक्षक रण्डधरं मर्वक्षं समस्रिति !

# चतुर्थावरणदेवाः ।

चतुर्धायरणे प्रारहारोत्तरे खङ्गसकाशः पीतवासा दण्डपाणिः खङ्गभ्यजो रधवाहनस्तरक्षेत्रचनापतिः अवणजो नामा**धक्षरव**िनो नादरबो गथिष्टो गबिष्टं त्रेष्टमं ग्रह्माकाशमिति ।

द्वारस्य दक्षिणे पूर्ववद्धरिणीम् ।

पश्चिमे प्राङ्मुख उत्पलामञ्जानिष्ठामनत्थरः पादास्द्रजन बाहनस्सिहस्यजो बकारबीजो वरुणजो दर्दूरराज्दः कनकाधिपस्तोयः पवित्रममृतं तोयं गद्धरमिति ।

·याननुक्तावस्यां स्वगः**व**जस्**वमुक्तम्** ।

दक्षिणे बोत्तराभिमुखः पिङ्गलाभो नीलनासारशक्तिम्द्रज-नाहनः कपिष्यजस्सङ्कशापतिरशङ्करनो नामायक्षरनीजोऽप्रिर्वीतिहोत्र-माधुरन्यं श्रुदमग्निमिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखः श्यामवर्णः पीतवासा असिपाणिर्गज-वाहनो रेणुम्बजो यकारबीनश्रविकापितस्थातीजश्रक्करवी वासुरसु समीरणं वासुं पृपदश्वमिति ।

भाग्नेष्यां पश्चिमामिमुखस्फटिकाभाँ रक्ताम्बरा द्विसुजः पुष्प-इस्तष्यङ्गुध्धजबाहनां वियेश ऋतायक्करबीजो याम्यज ऋग्वेद ऋग्वेदं मधुं सामं ऋतमिति।

नैक्सैत्यां प्राङ्मुखः पीतवर्णः श्वेतास्वरः कुलिशहस्तो द्विभुनः कांस्यतालस्वोऽप्रिकेतुर्वुद्धीशस्तुरङ्गवाहन ( इभ्मायक्षरबीजः' पुनर्व-सुजातो यजुर्वेदो यजुर्वेदं दिधिमिश्रमिष्टमिति ।

वायच्यां प्राक्सुखा रक्ताभः पीतवासा हिसुजस्तास्वरध्वजोऽ-जवाहनो स्टोद्ववो मतीक्षो गानरवस्सामायश्चरबी जस्सामवेदस्सामं छृतं वर्ष यब्रमिति ।

<sup>ं</sup>स्वरबाहन इति पाठान्तरम् । <sup>।</sup> ध्यानमुक्तावरूयां यकारबीज-त्वमुक्तम् ।

#### परिकारतेवसः ।

ऐज्ञान्यां पश्चिमाभिमुखोऽज्जनाभः भेतवन्त्रो हिसुनः कूर्य-हस्तस्तुवध्वजो हंसवाहनो हंसरवः कलेशः प्रोष्ठपाज्ञातो जपाधक्षर-बीजोऽपर्यवेदोऽधर्वणं पवित्रं क्षीरं पुण्यमिति ।

अन्तराले प्राच्यामुत्तंर शिवं पूर्ववत् ।

तदक्षिणं पश्चिमाभिमुखस्पुवर्णवर्णः शुक्रिषञ्छान्वरधरः श्री-पतिजेयकेतुः खङ्गवाहन श्वतुर्भेजशरङ्गचक्रभरः पाञ्जजन्यरवः! श्रवणो-द्ववो जाताद्यक्षरवीजो विष्णुविष्णुं व्यापिनं रक्तं विश्वमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखः कृष्णवर्णः पुष्पवस्त्रथरो वेणुदण्डघरो द्विभुजरशक्रप्रक्रिपादवाहनः कमण्डछुष्वजो विश्वायक्षरबीजो हस्तजः स्रोमगः काव्यपः काव्यपः विश्वमर्तिमक्षतं तस्रकमिति ।

तत्विश्चमे चात्तराभिमुखः पाछाशपुष्याभा द्विषद्धुजध्यमुख-स्सर्वाभरणभूषितो बालमीलियुतो देवयानीपतिर्नामायक्षरवीजश्शद्भवो मयूरष्वजबाहनो गुहो जगद्भवं विश्वयुवं रुद्रभुवं ब्रह्ममुवं भुवर्भुव-मिति।

पश्चिम दक्षिणभाग प्राङ्मुखस्थामवर्णस्सिताम्बरो द्विभुजः खङ्गखेटकसंयुक्तः किरीटी भूतथ्यजवाहनो नन्दितापतिरुत्तरोद्ववो

<sup>\*</sup> सङ्गञ्जनाह्न इति पाठान्तरम् । परं तु सगध्वजनाहन इति स्यात् । ध्यानमुक्तावन्यामस्य पश्चवाच्द्रजनित्वमुक्तम् ।

#### परिवारतेवतः. १

वरायक्षरबीजो वंशरवः पङ्क्तीशः पङ्क्तीशं मित्रं वरदं भूतनायक-मिति ।

तदुत्तरं प्राव्युखोऽकनामः श्वताम्बरधरो नपुंसको दृषवाहनो गळकाष्ट्रज उपरव उम्प्योद्युधस्सीम्यजः पराद्यक्षरबीज. पवित्रः पित्रसमृदं जप्यं छुद्धमिति।

उत्तरे दक्षिणामुखः विङ्गलाभः श्यामाम्बराऽन्यत्सर्वं पवित्रवत् पावनस्तर्वर्तार्थं जल पुण्यं पावनं पुष्यपूजितमिति ।

तत्पूर्वे दक्षिणामुखः स्यामवर्णे हमाम्बरघरः पञ्चससफ्जयुता वरापतिर्हस्ततालस्य आरूपजो मकरच्यजवाहना नामायक्षस्त्रीजस्त-क्षकस्तक्षक सर्पराजे क्षितिजं घराघरमिति ।

## पश्चमावरणंदवाः ।

पञ्चमावरणे पूर्वहारांचर पश्चिमामिमुखा स्यामामा पुष्यवस्त्रा पद्महत्ता द्विभुजा रूष्णकुञ्चितमूर्पजा क्षुकस्वररवा खङ्गस्वजवाहना नामायक्षरबीजा कुर्द्वमेदिनी कुर्हु सुदंष्ट्य क्षमामिति ।

दक्षिणं पश्चिमाभिमुखा सितस्यामा जयाम्बरधरा पुष्पहस्ता द्विभुजा खङ्गध्यजवाहना ग्रुकस्वरस्या ततायक्षरचीजामिजिजातानुम-ति रसुमति सुरूपां तन्वङ्गी सुअगामिति ।

अनुमितिरिति पाठान्तरम् ।

#### पश्चिम्बेबनाः ।

दक्षिणे चोत्तरामिमुखा ब्रह्माणां चतुर्मुखी स्कमवर्णा स्तवस्वा कळशाक्षमाळायुता, तरितियया खेतवणां क्रष्णाम्बरधरा त्रिनेत्रा राळ-गाणिः, वैद्याखिनी रक्तवर्णा खेताम्बरा पण्युखी शक्तिपाणिः, वैष्णा-वी स्थामळाङ्गी पीताम्बरधरा राज्ञचक्रघरा, वाराही क्रष्णस्थामिना। रक्तवस्त्रा शस्त्रपाणिः, इन्द्राणी स्थामाना रक्ताम्बरा वज्रपाणिः, काळी स्थामाना रक्ताम्बरा सुदंधा गूळपाशकपाळिनी चेता एकप्रा-सादे समासीना नामायक्षन्त्रीजाः पिशाचध्यत्रवाहना आर्डोद्भवा गणध्वनियुतास्सतमानरः।

ब्रह्माणी विङ्कलं गीरी तथैतामुखी, सरिक्षिया विश्वरूपामुमा गणेश्वरी, वैद्याखिनी खण्डिनी गायत्री वणमुखी, विश्वगमी विषोर्मिणी कृष्णा राहिणी, बाराही वरदामुखी यज्ञदर्धी, जयन्ती कीशिकीमि-न्द्राणी घनावनी, काली नालीकदर्धी विषडी वेदभारिणीमिति ।

पश्चिम प्राङ्मुखातिरक्ता शुक्रपत्रनिभाम्बरा जया, हाटकाभा शुक्रपत्रनिभाम्बरा विजया, हरिताङ्गी स्कवल्का विन्दा, कनकाभा श्वेतवल्ला पुष्टिका, केतकीपुष्पसंकाशा ज्ञपपत्रनिभाम्बरधरा नन्दका, कुमुदामा सस्यस्यामनिभाम्बरा कुमुद्धती, चोरपछनिभा नीलाम्बर-धरोरपछका. अशोकपुष्पनिमा शुक्रपत्रनिभाम्बरा विशाका चैता: पद्महस्ताः द्विभुजा: कृष्णकुश्चितम्पूर्णजा वीणावेणुरवाश्युकष्यजवाहना नामाधक्षरवीजा धनिष्ठजा जयायाः।

#### पश्चिमरदेवता ।

जया सुखग्रदा समृद्धिनी भद्रो, विजया विश्वोक्ता पुण्यां कामनन्दा, विन्दा छाभा प्रमत्तामजयां, पृष्टिकां मोहनती पुण्या प्रमत्तां, नन्दकां मुजननीं सुमुक्तां सुभगां, कुमद्वतीं सुबहां सुसंभारां निक्कतिम्, उत्पत्नका सुगन्धिनी सबैमोदा सर्वोक्यकां, विशोकां धनरा-

उत्तरं दक्षिणामुखास्सयां मरकतप्रभाः पुष्पाम्बरधराः पृष्प-हस्ता द्विमुनाः कृष्णकुवितमुर्धना मयूरष्यजनाहना मृदङ्गसम्दरय। रोहिणीजाता नामायक्षस्याजास्समर्राहिण्यः ।

कुठिनी नन्दिनी धरित्री रजतिष्रेया, श्रान्यनी बीगनी प्रजया प्रगाहिणी, रुच्छिणी शाबिनी याहिनी योत्रियो।, कुण्टिनी जारिणी छरिनी प्रवाहिनी, विकारिणी शामिनी वैसिनी विद्युता, दहेणीमिन्दुकरा सौमनसी प्रविद्युतास्, इन्द्रियविकारिणीमधेनी गक्कावाणी सुजन्तीमिति।

अभिग्या पद्मपत्रनियाः पुष्पान्यरा द्वितुः ना रण्डहस्तास्यशयः न वाहनास्यद्भरवास्यवार्ताज्ञानः नित्यादिवीजास्मुगुणानामीश्वरः वस्मरा वस्सरान्यसुन्तान्निर्यान्यसम्बन्धानितः ।

नेर्ज्जत्या कनकाशांस्मिताभ्वरः द्विभुजाः आसित्रराः प्रवङ्गवाह-नाक्षञ्जक्ष्यत्रा हंसरवास्त्वात्युद्धवा यकारवीजा दायिनीक्षराः प्राणादयः. प्राणमपाने त्यानमुदानं समानमिति ।

वायव्यां घूमाभासिसताम्बरा द्विमुजा असिधराः प्रवङ्गयाहना-श्वाङ्कष्पजा हंसरवा उददायिशाश्वाकारबीजा' मरुतो लोकाधरान् मससमगणात्मकुल्वतीसताविति ।

ण्शान्यां......श्विताभा व्याप्तवर्मान्वराः पिङ्गलनेत्रा-श्वकारबीजाश्चान्यत्मत्रं हृद्रवत् । शतहद्वानोषधीशांस्त्रयम्बकान्कपाल-वनित' इति ।

दक्षिणेऽन्तराले पश्चिमाभिमुखा.......मास्करवद् द्वाद-गादित्याः, धातारमर्थमणम् (अंगं') मित्रं [वह्णं ] भगमिन्द्रं विव-स्वन्तं पूर्णं पर्जन्यं त्वद्याः विष्णुं (जघन्यम्) इति ।

उत्तरे पश्चिमाभिमुखाः (पद्मिकिकल्कसदृशाः पुष्प)
वर्णाः च्यात्रचर्माम्बराः नीलग्रीबाश्चिनेशश्चान्यस्तर्वे हृद्वत् । एकादृहा-रुद्राश्च अजैक्तगद (?) हिर्चु-प्यं पिनाकिनं पराजितं गृगच्यात्रकं शर्व निर्म्मतिमीश्चर कपालिनं स्थाणमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा श्रंध्मुखा ब्रिभुजाः पाशहस्तास्सिह-नादरवा गजवाहना गकार(ायश्वर)बीजा देव्याकतायुक्ताः स्तीम्यनश्च-त्रजाता गिन्धवीः ो गन्धवीद्रम्यान्त्यरजान्सोमजानिति ।

<sup>्</sup>ण्यामुद्यनीसनाथानं यकारवीजानं च व्यानमुक्तावत्या कथितम् ।

प्यानमुक्तावत्या कपाळपणिव्यमुक्तम् । ्ध्यानमुक्तावत्यामेयां रेकबीजानं
रक्तासक्तावं चोक्तम् ।

#### विशास्त्रेत्रमः ।

तत्पश्चिमे चेत्तराभिमुखाः कनकामा जटाधराः कुखान्वराः कुशकृष्णाजिनधरा अनूराधाजा जल्ह्योपरवास्तपोऽधिपास्तपादाक्षर-बीजा मुनयो मुनीस्तपोऽधिपान्कशान्यापविनाशनानिति।

पश्चिमे प्राङ्गुखा हेमाभाः पुष्पान्वराः पद्महस्ता दिग्रजाः कृष्णकुञ्चितमूर्वजारग्रुकस्वररवाः हंसम्बजवाहना अमृतायक्षरबीजा उत्तराजा अप्सरसोऽमृतजा भोगवहास्सरोजा इति ।

तदुत्तरं प्राव्युखी गोक्षीराभावशोकपुष्यवस्त्रौ पुष्पहस्ती द्विभुजी मयुरवाहनौ काकपक्षप्यजी ज्येष्टानक्षत्रज्ञानी हंसरवी सुन्दरे-शावश्वापक्षरबीजावश्विनावश्विनौ यमजी युग्मौ त्वाष्टीपुत्राविति ।

उत्तरं दक्षिणामुखाः पद्माभाः पुणयस्त्रभराः पद्महस्ता द्वि-मुजाश्यङ्कथजवाहनास्स्वासुद्धवाः प्रियाणामीणा वकारबीजाश्यङ्करवा वसवः, धरं ध्रवं सोममापमनञ्जानिलं प्रत्युष प्रभासमिति।

तत्व्रेषं दक्षिणामुखास्त्र्यामाभा रक्तवन्त्रा दंशमुखा रक्तकेशा गदाचरा द्विमुजा डमस्कचरा महिषध्वजवाहना मेघरवा विद्याधरीणा-मीमा मन्त्रादिवीजा विद्याधरान्मन्त्रवलानुष्यजान्मोगजानिति ।

# पष्टावरणदेवाः ।

पष्टावरणपूर्वद्वारोत्तरे रक्ताभः श्वेताम्बरो जटाधरो दि-भुजो त्रीणाहस्तो नागरवस्सगीतापतिर्वायुवाहनः स्वयम्बजोऽभिजि-

ज्ञातो नामाद्यक्षरबीजस्तुम्बुरुस्तुम्बुरुं मुनिवरं स्वरेशं वेदरूपिण-मिति ।

तदक्षिणे पश्चिमामिमुखः स्वतामो रक्तान्वरसरो जटाधरो द्विभुजो बाँणाहस्तस्ताल्यवस्स्वरेषो [बायु\*] बाहनः कूर्चप्यजोऽभिजि-जातो नामायक्षरबीजो नारदो नारदं मुनिवरं गानरूपं ब्रह्मसंमव-मिति।

दक्षिणे चोरारामुखा अन्जाभाः खेतवस्त्राः पुष्पहस्ता हिमुजाः पुष्परथवाहना विद्युद्धजा मेघरवाः खेतकष्णापतयो मुलोङ्गवा गका-रबीजाष्यङ्कतव ऋतुन् फलराधीन्सूष्यगन्धांस्तीर्धानिति ।

पश्चिमे प्राक्ष्मुखः श्वेतामः प्रजापतिरेक्तवका एप एव विशेषोऽन्यस्पर्वं विशिववत् , प्रजापतिः प्रजापति स्रष्टारं वेदमयं स्राक्ष्मिणमिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखः खेताभी रक्ताम्बरो जटाधरः कूर्मवाहनः कुञाञ्जजो बेदरबस्सुगणेशो नामाद्यक्षरबीजः श्रवणजो मुद्रछो मुद्रछं मुनिवरं छुद्रं सर्वेब्रमिति ।

आग्नेच्यां श्वेतामो नीजाम्बरो द्विभुजो हळवरः पषवाहतः पुष्पकेतुर्नामाचश्वराबीजो मायापतिर्मैत्रजो हंसरवो हळेशो हळेशं महा-हळं मायाक्नं बरदायिनमिति।

नैर्फ्तवा हेमाभो रक्ताम्बरो डिभुजः पुष्पहस्तो मेघष्यजवाहनो नारदो (१) यकारबीजो यक्षापतिर्मूळजातो यक्षो यक्षां सर्वेवरदं सर्विनं देवयोगिमिति ।

बायव्यां स्थामाभो रक्तम्बरो जटाधरो द्विभुजो बाल्मौलिसमा-युक्तरुच्छन्नबीरसमायुक्तो बालायतिष्ट्रेगप्यजवाहनः पुष्पधरहस्तो (मेघ-ध्वजवाहनो) जकारबीजो सृदङ्गरवो जाम्बर्व रूपं दर्शनीयं सुन्दरमिति ।

ऐशान्यां श्यामाभो स्काम्बरी द्विभुजश्चल्यरी स्क्रकेशी दंष्ट्रा-मुखो नीलापति: खरष्वजवाहनो घोररवो मूलजो नामायक्करबीजो इक्कोडक्कर देतेयं भयानकं घोररू(पेणमिति।

अन्तराले प्राच्यां पश्चिमाभिमुखं पश्चिपादं पुंछ्लीरूपोर्ध्वकारं पार्श्वयोः पक्षाभ्यां युक्तं वीणातालहस्तं नामायक्षरबीजं वायुवाहनं नाल्ब्बजं स्वरस्वं हस्तजं किकारमिथुनं तीर्थं सङ्गीतं पश्चिरूपमिति ।

तदक्षिणे पश्चिमभिमुखो स्कामस्तिताम्बरो जटाश्वर: पुष्पहस्तो द्विभुजः प्राणेशोऽश्वष्यजवाहनो रोहिणीजस्त्रद्वस्यः प्रणवाद्यक्षरबीजः प्रह्नादः प्रह्नादं प्रजननं विष्णुभक्तं गटाशरमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखस्यामाभो स्वमाम्बरो द्विभुज इक्षुचा-पपुष्पश्चरो रतिपतिर्मकस्थजनाहनः पुनर्वसृजातस्वरस्वो मकारबी-जो मदनो मदनं कामं मुन्दरं दिव्यरूपिणमिति ।

तत्पश्चिमे चोत्तराभिमुखा पाटलपुष्पनिभा रक्तबस्त्रथरा पुष्प-हस्ता द्विग्रुजा कृष्णकुश्चितमूर्यजा ललाटोपरि पुष्पचूहासमन्त्रिता हंसम्बजबाहना ग्रुकस्वररवा स्वालुद्भवा विद्यादिबीजा विद्या विद्यां विद्युद्रपां विशालाङ्गी मेघामिति ।

पश्चिमे प्राङ्मुखा हेमाभा श्यामाम्बरा दिभुजा पुष्पहस्ता छच्णाकुश्चितपूर्यजा वेणुरवा द्युकण्यजवाहना वित्रानक्षत्रजाता नामादाक्षरबीजा व्याजनी सुभगां सुन्दरी विद्युद्धामिति।

तदुत्तरे रानामा श्वेताम्बरधरा चान्यसार्वै व्याजनीवत् , कामिनी कामिनीं कान्तां ग्रुआई। विमलामिति ।

उत्तरे दक्षिणाभिमुखा श्वेताभा कष्णाम्बरा पुष्पहस्ता द्विभुजा छछाटोपरिपुष्पच्डासमन्त्रिता खगण्यजवाहना हंसरवा हस्तजाता नामाचक्षरबीजा चन्द्राभा चन्द्राभां तन्त्रङ्गी श्वेतरूपां हटवतामिति।

तत्त्र्वे दक्षिणामिमुखस्यामाभो रक्ताम्बरो हिमुनः पष्पहस्त-स्तर्वाभरणमृषितो गजवाहनः खङ्गध्यनस्युनन्दापतिर्नामायश्चरबीजः शतभिषगजातस्मुनन्दं सुन्दरं सुरप्रियं द्युभाननं सौम्यमिति ।

# सप्रमावरणदेवाः ।

सतमावरणे पूर्वद्वारोत्तरे ब्रह्माणं, तद्दक्षिणेऽर्यम्णं पश्चिमाभि-मुखं, दक्षिणे दण्डधरमुत्तराभिमुखं, पश्चिमे पाशभृतं प्राङ्मुखम्, उत्तरे

धनदं दक्षिणामिमुखम्, आंग्नेय्यां सवितारं सावित्रं, नैर्ऋत्यां चेन्द्र-मिन्द्रजं, वायव्यां रुदं रुद्रजम्, ऐशान्यामप आपवरसं चार्चयेत् ।

अन्तराले प्राच्यामुत्तरपार्श्वे ईशं पर्जन्यं जयन्तं महेन्द्रं नागं भृतं यक्षमिति ।

तदक्षिणपार्थे चादिवं सत्यकं म्हशमन्तरिक्षं दुर्गौ घोटकमुखी धात्री नपुषं चेति ।

दक्षिणे पूर्वभागेऽग्निमुष्णांशुं वितथं गृहक्षतं राक्षसं जयं कृष्णं चेति ।

तत्पश्चिमभागे यमं गन्धर्वं भृङ्गराजमृषीन्सुरण्ड शिवं प्राणं चेति ।

पश्चिमे दक्षिणभागे निर्ऋति दौवारिकं पुष्पदन्तं कवि शक्रं परुहतमिति ।

तदुत्तरभागे सरित्यतिमसुरं शोषिणं रोगं विद्यां यशसं भद्र-भिति ।

उत्तरपश्चिमभागे जवनं नागं मुख्यं भछाट वेदभृतं तापसं सिन्धुषमिति ।

'इन्द्रराज'मिति पाठान्तरम् । । 'स्त्रराजं' मिति पाठान्तरम् ।

तत्पूर्वभागे सोममर्गलमदितिं सूर्यदेवं विद्याममितं पाञ्चभौति-कमिन्नेतान्देवानेकमर्त्यां समर्चयेत ।

प्राकारबाधे महत्पीठं कृत्वात्रानुक्तदेवात्सर्वान्देवातिति समर्चयेत् । एषां च वर्णवाहनादीन्ध्रवाँकाञ् ग्रालार्चयेत् । अनुकास्सर्वेप्याकाशवर्णाः स्वेताम्बराः पुष्पह्स्ता द्विगुजाः खगप्यजवाहनाश्याद्वरवास्त्तक्तामप्रियायुक्ता नामाधक्षरवीजा आमिनिज्जाताश्चेवन् वालार्चयेत् ।
एवं प्रकारण परिवार्रेकुक्तमुक्तमोत्तमं सर्वसंपल्यत्मवन्वद्वर्शनीयं चक्षुमंनलाः प्रीतिकारं देवप्रियं च भवेत् । तस्मात्सवप्रयत्नेनतैः प्राकारैः
परिवारेश्च युक्तमाळ्याचनमाचरेत् । सर्वप्राकाराणामभावे प्रयमावरणे
तत्त्वप्राकाराश्रितदेवान्चयेत् । परिवाराणामभावे द्वितीया(वरणा) दिष्वावरणेषु तत्तत्त्वृत्तैस्तत्वदावरणस्थान् देवान्स्योज्याचयेविति केषित् ।
अथवा विभवानुसरेण नवविधपरिवारोक्तमार्गेण परिवारार्चनमाचरेत् ।

नि श्रीवैकानमारामे मरीचित्रोक्ते विद्यः पटलः ॥



### APPENDIX B

# MEASUREMENT OF PROPORTION IN IMAGES.

# THE UTTAMA DASA TALA MEASURE

In the Indian measure of length there are two different kinds of units, namely the absolute and the relative. Of these the first is based upon the length of certain natural objects, while the second is obtained from the length of a particular part or limb of the person whose measurement is under consideration. The following table gives the relation between the various quantities used in the absolute system:-

8 Paramanue make 1 Ratharinu

8 Ratharenu .. 1 Romāara. 8 Romāgras .. 1 Likshā.

8 Likehās .. 1 Yuka.

8 Yukas .. 1 Yava.

8 Vavas .. 1 Uttama-mānānaula. 7 Vanas ,, 1 Madhyama-mānānaula.

6 Yavas

.. 1 Adhama-manangula.

#### HINDU ICONOGRAPHY.

Besides these there are also other larger units of length; they are:-

24 Angulas or Mānāngulas make 1 Kishku,

25 Mānāngulas , 1 Prājāpatya. 26 , , 1 Dhanurgraha. 27 , 1 Dhanurmushts.

4 Dhanurmushtis .. 1 Danda

The measure called danda is employed in ascertaining large lengths like that, for instance, of a street in a village.

In the relative system an angula is taken to be the length of the middle digit of the middle finger of either the sculptor or the architect, or of the rich devotee who causes a temple to be built or an unage to be set up. The anaula thus obtained is called a matranaula Another kind of angula is obtained by dividing the whole length of the body of an image into 124, 120 or 116 equal parts; each of these divisions is called a deha-labdha-angula or shortly Jehonoula The relative measure is meant to be used in the construction of temples or in the making of images; it is however, employed for the latter purpose more often than for the former. Different names are given to certain lengths representable by two or more dēhāngulas up to twenty-seven: a knowledge of these is also very necessary for the proper understanding of the descriptions given in

### THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.

the Sanskrit texts printed in this Appendix. An explanatory list of those names is accordingly given below —

- A distance of one angula is called Murts, Indu,

  Vilvambharā Möksha and Ukta.
- A distance of two angulas is called Kalā, Gölaka,
  Aśvinī, Yugma, Brāhmana, Vihaga, Akshi
  and Paksha,
- A distance of three angulas is called Rina, Agnz,
  Rudrāksha, Guna, Kāla, Šula, Rāma, Varga
  and Madhyā.
- A distance of four angulas is called Vēda, Pratishihā,

  Jāti, Varna, Kaina (or karana), Abjajānana,

  Yuga, Turua, and Turiva.
- A distance of five angulas is called Vishaya. Indriya,

  Rhuta. Ishu. Supratishthā and Prithvi
- A distance of sıx angulas ıs called Karma, Anga, Rasa, Samaya, Gäyatri, Krıttıkä, Kumäränana, Kauśska, and Ratu.
- A distance of seven angulas, Pātāla, the Munss,
  Dhātus, Lōkas, Ushnik, Rōhiņi, Dvipa, Anga
  and amhhōnidhis.
- A distance of eight angulas is called Lokapālas, Nāgas, Uraga, Vasus, Anushtup, and Ganas.
- A distance of nine angulas is called Britati, Gritas, Randhras, Nandas and Sutras.
- A distance of ten angulas, is called Dik, Prāturbhāvā, Nādi, Pankti and . . . .
- A distance of eleven angulas, is called Rudras and Trishtup.

#### HINDU ICONOGRAPHY

- A distance of twelve angulas is called Vitasti, Mukha Tūla, Yama, Arka, Rāķi and Japati.
- A distance of thirteen angulas is called Atyagati.
- A distance of fourteen angulas is called Manu and Sakvari.
- A distance of fifteen angulas is called Atr-śakvari
  and Teths.
- A distance of sixteen angulas is called Kiiyā, Ashții and Indu-Kalā.
  - A distance of seventeen angulas is called Atvashiv.
  - A distance of eighteen angulas is called Smriti and
  - A distance of nuncteen angulas is called Atadhuta
  - A distance of twenty availag is called Kasts
- A distance of twenty-one angulas is called Prakuta
- A distance of twenty-two angulas is called Akriti.
- A distance of twenty-three angulas is called Vikriti.
- A distance of twenty-four angulas is called Samskriti
- A distance of twenty-five angulas is called Atikriti.
- A distance of twenty-six angulas is called Utkriti.

  A distance of twenty-seven angulas is called Nakshatra.

The measurements described in Sanskrit authorities are altogether of six kinds; and they are respectively called Māna, Pramāṇa, Unmāna, Parimāṇa, Upamāna and Lambamāna. Of these Māna is the measurement of the length of a body; pramāṇa is that of its breadth, that is a linear measurement taken at right angles to and in the same plane as the māna; measurements taken at

### THE UTTAMA DASA TALA MEASURE

right angles to the plane, in which the māna and pramāṇa measures have been noted, are called unmāna, which obviously means the measure of thickness; parimāṇa is the name of the measurement of girths or of the periptery of images; upamāna reters to the measurements of inter-spaces, such, for instance, as that between the two feet of an image; and lastly lambamāna is the name given to measurements taken along plumb-lines. These six names of the requisite linear measurements have a number of synonyms which it is also very necessary to know for understanding aright the texts given in this Appendix. They are therefore given here below—

Māna-Āyāma, Āyata, Dīruha.

Pramāna—Vistāra, Tāra, Strite, Viśrite, Viśritam Vyāsa, Visārita, Vipula, Tata, Vishkambha

Unmāna—Bahala, Ghana, Mīts, Utohchhrāya, Tunga,
Unnata, Udaya, Utsēdha, Uchcha, Nīshkrama,
Nīshkrīts, Nīrgama, Nīrgats and Udgama.

Parımāna—Mārga, Pravēśa, Parıṇāha, Nāha, Vrsts, Āvīsta and Nata

Upamāna-Nivra, Vivara and Antara.

Upamana—Nivra, Vivara and Antara.
Lambanāna—Sutra, Lambana, and Unmeta.

Besides the smaller unit known as the dēhāṅgula there are other larger relative units of length, which are called Prādēša, Tāla, Vitasti and

#### HINDU ICONOGRAPHY

Gōkarṇa. The distance between the tips of the thumb and the forefinger, when they are stretched out to the utmost, is called a prādēśa; that between the tips of the thumb and the middle finger, when they are also so stretched out, is called the tāla; that between the tips of the stretched out thumb and ring-finger is known as the vitasti; and that between the stretched out thumb and little-finger is called the oūkaraa.

The  $\overline{A}gamas$  prescribe various proportions to the images of the various gods, goddesses and other beings belonging to what may be called the Hindu pantheon. the unit of measurement chosen for stating these proportions is the  $t\bar{a}la$ . The different  $t\bar{a}la$  measurement prescribed for the various images are given below.—

- The Uttama-daśa-tāla (of 124 dēhāngulas) is presoribed for the images of the principal deities-Brahmā, Vishnu and Śiva
- The Madhyama daśa-tāta (of 120 dēhāngulas) for thoso of Śridōvi, Bhūmıləvi, Umā, Sarasvati, Durgā. Sapta-mātrikās, Ushā and Jyōshtha
- The Adhama-daśa-tāta (of 116 dēhāngulas) for Indra and the other Lökspālas, for Chaudra and Sūrya, for the twelve Ādityas, the eleven Rūdras, the eight Vasus, the two Aśvini-devatas, for Bhṛigu and Mārkandaya, for Garuda.

### THE UTTAMA DASA TALA MEASURE

Sāsha, Durgā, Guha or Subramanya, for the seven Rishis, for Guru, Ārya, Chaṇdēsa and Kshētranālakas

The Navārddha-tāla for Kubēra, for the nine Grahas
(planets) and certain other celestial objects.

The Uttama-nava-tāla for Daityēśa,\* Yakshēśa, Uragēśa, Siddhas, Gandharvas and Chāraņas, Vidvēśa and for the Ashtamūrtis of Šiya.

Sa-tryangula-nava-tāla for such persons as are equal to the gods in power, wisdom, sanctity, etc.

Nava-tāta for Rākshasas, Asuras, Yakshas, Apsarases, Astramūrtis, and Marudganas,

Ashta-tāla for men.

Sapta-tāla for Votālas and Prētas †

Shai-tāla for Prētas

Pañcha-tāla for Kubjas or deformed persons and for

Chatustāla for Vāmanas or Dwarfs and for children Truāla for Bhūtas and Kinnaras

Dvitāla for Kūshmāndas

Eka-tāla for Kabandhas.

The measurements relating to an image of the Uttama-daśa-fala proportion are given in tabular form below; and a figure is also drawn to show clearly how this proportion works out.

<sup>\*</sup> These are, according to the Kāranāgama, to be made according to the Uttama-nava tāla measure.

<sup>†</sup> These are, according to the Kāraṇāgama, to be made according to the  $Shat\text{-}t\bar{a}la$  measure.

#### WINDU ICONOGRAPHY.

In this connection, it would be interesting to note that, according to the canons of European art a well-proportioned male figure is equal to eight times the length of the head: in other words is ashta-tāla in height: that of a female figure is seven and a half times that of a head or sardhasanta-tala According to European artists the ear is said to extend from a line drawn across the side of the head on a level with the eve brow, and another which is drawn on a level with the wing of the nose, or in the language of Indian artists between the hhrū-sūtra and the nāsā-nuta-sūtra. Similarly the other rules arrived at by the Indian artist do not appear to be divergent from those evolved by the European artist, and if in Indian sculpture the results are not good in some instances it is the fault of the artist and not attributable to the guide-books. The similarity of the limbs of the body as compared with various natural objects such as for instance, the nose with the sesamum flower and the trunk composed of the chest and abdomen with the face of a cow are very well pointed out with reference to a number of illustrations by Mr. Abanindranath Tagore in his excellent article entitled 'Indian Iconography' contributed to the Modern Review for March 1914

## THE UTTAMA-DASA-TĀLA MEASURE.

|                                                                  |                       |             | MEA                    | SUREM                 | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | CORDIN                 | 1G TO | THR   |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-------|-------|-------------------|----------------------|
| Parts of the Body<br>Mrasured                                    | Sulpa                 | Śilparatna. | Amsumad-<br>bhēdāgama. | Amsumad-<br>hēdāgama. | Karan                         | Kāranāgama. Kāmikāgama | Kāmik | agama | Vaikhāns<br>gama. | Vaikhānasā-<br>gama. |
|                                                                  | Ang.                  | Yava        | Ang                    | Ang Yava              | Ang                           | Yava                   | Ang   | Yava. | Ang.              | Yava.                |
| Vertical Measurements— (Mana)                                    | Mark 4000 100 Toronto |             |                        |                       |                               |                        |       |       |                   |                      |
| The height of the ushnitha                                       | -                     | 60          | -                      | e                     | ~                             | 0                      | н     | 0     | ~                 | 69                   |
| From the hottom of the ushnisha<br>to the end of the front barr. | 65                    | 0           | 63                     | 0                     | es                            | 0                      | 63    | 0     | 63                | 0                    |
| From the end of the front hair<br>to the akshr-sitta             | 4                     | 99          |                        |                       | 4                             | 49                     | 4     | 4     | 4                 | တ                    |
| From the akshr-sutra to the end of the nose                      | 4                     | 87          |                        |                       | 4                             | *                      | 4     | 4     | 4                 | m                    |
| From the end of the nose to the<br>end of the chin               | *                     | 80          | *                      | 60                    | 4                             | *                      | 4     | 4     | 4                 | က                    |
| eshy fold below                                                  | 0 %                   | 4 5-        |                        | · ·                   | 0#                            | #0                     | 0 4   | 40    | 00                | 41.00                |
| From the hikkā-sutru to the<br>middle of the chest               | 13                    | 60          | 13                     | 00                    | 13                            | 4                      | 13    | *     | 13                | •                    |
| From the middle of the chest to<br>the navel                     | 13                    | 80          | 13                     | 60                    | 13                            | 4                      | 13    | 4     | 13                | တ                    |
|                                                                  |                       |             |                        |                       |                               |                        |       |       | 1                 | ١                    |

### HINDU ICONOGRAPHY.

|     |                                  |       |             | ME     | SURBM                 | BNTS A | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | NG TO      | THE    |                      |                  |
|-----|----------------------------------|-------|-------------|--------|-----------------------|--------|-------------------------------|------------|--------|----------------------|------------------|
|     | PARTS OF THE BODY<br>MEASURED    | Sulpa | Silparatna. | Amét   | Amsumad-<br>bhēdāgama | Kāran  | Kāranāgama.                   | Kamikagama | āgama. | Vaikhānasā-<br>gama. | khānasa<br>gama. |
|     |                                  | Ang.  | Yava.       |        | Ang. Yava             | Ang    | Yava                          | Ang.       | Yava.  | Ang                  | Yava.            |
| i   |                                  | _     |             | i<br>i |                       |        |                               |            |        |                      |                  |
| F   | From the navel to the root of    |       |             |        |                       |        |                               |            |        |                      |                  |
| -   | the penis                        | 13    | ຕ           | 13     | ຄ                     | 13     | 0                             | 13         | 0      | 13                   | 60               |
| Ĕ   | From the root of the pens to     | _     |             |        |                       |        |                               |            |        |                      |                  |
| _   | the end of the thigh             | 27    | 0           | 27     | 0                     | 27     | •                             | 22         | 0      | 36                   | 2                |
|     | The length of the knee           | 4     | 0           | 4      | 0                     | 4      | 0                             | *          | 0      | 4                    | ec               |
| Ē.  | The length of the foreleg        | 37    | 0           | 22     | 0                     | 27     | 0                             | 22         | 0      | 56                   | 20               |
| Ē   | The height of the foot (from the |       |             |        |                       |        |                               |            |        |                      |                  |
|     | ankle to the ground)             | 4     | 0           | -      | 0                     | 4      | 0                             | 4          | 0      | 41                   | 8                |
| Fro | From the tip of the toe to the   | _     |             |        |                       |        |                               | _          |        |                      | _                |
| ت   | back of the heel                 | 11    | 0           | 11     | 0                     |        |                               |            |        | 17                   | _                |
| Fro | From the bony projection at the  |       |             |        | _                     |        |                               |            |        | _                    |                  |
| đ   | ankle to the root of the toe .   |       | :           | :      | _                     | 6      | *                             | :          | :      |                      | :                |
| The | The length of the upper arm,     | _     | _           |        | _                     |        |                               | _          |        |                      |                  |
| 4   | from the hikkā-sutra to the      | _     |             |        | _                     |        |                               |            |        |                      |                  |
| ē   | elbow .                          | 22    | 0           | 27     | 0                     | 22     | 0                             |            | :      | 27                   | •                |
| The | The length of the elbow          | ca    | 0           | 62     | 0                     | C      |                               |            | :      | 2                    | 0                |
| E P | The length of the forearm        | 21    | 0           | 23     | 0                     | 21     | 0                             |            | :      | 21                   | •                |
| Ę,  | The length of the palm of the    |       |             |        | _                     |        |                               |            |        |                      | _                |
| ٥   | band from the wrist to the       | _     |             |        |                       |        |                               | _          |        |                      | _                |
| .2  | tip of the middle finger .       | 13    | 4           | 13     | *                     | 13     | 4                             | :          | :      | :                    | -                |

## THE UTTAMA-DASA-TĀLA MEASURE

| MEASUREMENT OF WIDTHS— (PRAMANA)                                                |        |     |    |   |    |    |   |   |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|---|----|----|---|---|----|---|
| The width of the face                                                           | 12     | 4   | 12 | 4 | :  | :  |   | : | 14 | 0 |
| (6)                                                                             | 13     | 4   | 13 | * | :  |    | : | : | :  | : |
| top                                                                             | 6      | 4   | 6  | 4 | œ  | 4  | : | : | 6  | 4 |
| botton The width from shoulder to                                               | 01     | 0   | 10 | 0 | 6  | 9  | : |   | :  |   |
| ulder, immediately bel                                                          | 40 (3) | 0   | 27 | 0 | :  | :  | : |   | 44 | 0 |
| pits pits                                                                       | 22     | 4   | 22 | 4 | 24 | 0  | : | : | 24 | 0 |
| The width of the arm where the<br>biceps muscle ends                            | 6      | 4   |    | : | 6  | 64 |   | : | :  | : |
| The distance between the nipples                                                | 21     | 0   | :  | : | :  | :  | : |   | 8  | : |
| place where it ends and the abdomen begins The width at the loin, (madhya,      | 13     | 0   | 19 | 0 | 18 | 4  | : | ; | :  | : |
| the place where the upper<br>portion of the body joins with<br>the lower limbs) | 60     | 6   | 16 | 0 | :  | :  | : | : | :  | : |
| The width of the abdomen                                                        | ٠,     | . ' | :  | : | 13 | #  | : | ; | 16 | 0 |
| The width of the male organ The width of the hin below the                      | -      | 29  | :  | : | :  | :  | : | ; | :  | : |
|                                                                                 | 20     | 4   | 30 | 4 | :  | :  | : | : | 20 | 0 |

### HINDU ICONOGRAPHY

|                                                  |       | MEA         | SURBM                  | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | CORDI  | NG TO       | THE             |                     |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|
| PARTS OF THE BODY MEASURED                       | Śilpa | Śilparatna. | Amsumad-<br>bhēdāgama. | Amsumad-<br>hēdāgama.         | Кагип  | Катипадата. | Vaikhān<br>gama | Vaikhānssā-<br>game |
|                                                  | Ang   | Yave.       | Ang.                   | Yava.                         | Ang.   | Yava.       | Ang.            | Yava.               |
| The width of the thigh at its root               |       |             | -                      | :                             | 13     | 4           | 13              | 00                  |
| Do. at its middle                                | 13    | 9           | 14                     | 2                             | :      | :           | Π               | 0                   |
| Do. at its lower and                             |       | :           | :                      | :                             | 6      | 4           | :               | :                   |
| The width of the knoe                            | æ     | 9           | 6                      | 9                             | 80     | *           | 6               | -                   |
| The width of the portion where the knee ends     |       |             |                        | _                             |        | _           |                 |                     |
| and the foreleg begins                           | 0     | C9          | :                      | :                             | 90     |             | :               |                     |
| The width of the foreleg at its middle .         | 9     | 9           | 9                      | 9                             | :      |             | 2               | 0                   |
| The width of the shaft of the foreleg            | 47    | 9           | 4                      | 9                             | :      | :           | *               | -                   |
| The distance between the inner bony projec-      | _     |             |                        |                               |        |             |                 |                     |
| tions on the ankles                              | 10    | e           | 'n                     | 8                             | 10     | 0           | 10              | 0                   |
| The width of the heel                            | 4     | 4           | 4                      | 4                             | :      |             | c               | +                   |
| The beight of the beel (from the ankle to the    |       |             |                        | _                             |        |             |                 |                     |
| ground)                                          | 4     | *           | 4                      | 4                             | :      |             | 4               | -                   |
| The width at the middle of the sole of the foot. | 9     | Ç1          | 9                      | 61                            | 10     | 04          | 10              | -                   |
| The breadth of the sole at the toe end           | 7     | 0           | 7                      | 0                             | ဖ      | 0           |                 |                     |
| The length of the great toe                      | 4     | 64          | 4                      | 67                            | 4      | 0           | 4               | •                   |
| The width of the same                            | 63    | -           | 61                     |                               | ි<br>9 | 0           | C7              | 0                   |
| The width of the toe-nail                        | -     | -4"1        | -                      | -61                           | -      | 67          | :               | :                   |
| The length of the same                           | 0     | 3           | 9                      | (2)                           | 7      | CQ          | :               | :                   |
| The length of the toe adjacent to the great toe. | *     | m           | *                      | 00                            | 4      | on          | 4               | -                   |
| The length of the middle toe                     | ···   | 9           | m                      | 9                             | 60     | 4           | က               | -                   |

## THE UTTAMA-DASA-TĀLA MEASURE.

| 401404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :                                                                                            | 0400 040H H B H B H D O O O O O O O O O O O O O O O O O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0 1 1 1 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 0011: ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                                            | 4400 0400444000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :                                                                                            | 8554 59554444100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                                                                                            | . woren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| m 69 . ; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | . or co roce44====0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ਜ਼ਿਆ : '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en en . : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The length of the teen next to that Tree length of the small to Tree length of the small or Tree weight of the small or Tree weight of the midd to to Tree weight of the midd to the Tree weight of the small or the small of the only for the small for the only for the coat hereafth of the only of the small for the middle the the skeps should be that of the surrounding strip of flesh that kepps show bound to the | toes  The Karanagama gives 5½, 4½, 4 and 3 yavas as the lengths and breadths of the nails of | the tone The worlds of the term at the bicope The worlds to be oldow The worlds to be oldow The worlds to be oldow The worlds to the forest The worlds to the order The bears of the middle frager The length of the middle frager The length of the forest frager) The length of the forest frager The world of the thum at its root The world of the humb at its root The width of the frager at its root The width of the frager at its root The width of the order frager at its root The width of the order frager at its root |

### HINDU ICONOGRAPHY

|                                                                                                 |       | MEA         | SURBM | MEASURBMENTS ACCORDING TO THE | CCORDI | NG TO        | THE      |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------------------------|--------|--------------|----------|----------------------------------|
| Parts of the Body<br>Measured.                                                                  | Śilpa | Śilparatna. | Amá   | Amsumad-<br>bhēdāmaga.        | Кагар  | Кагада́даша. | Vaikb    | Vaikbānasā-<br>gams.             |
|                                                                                                 | Ang.  | Yava.       | Ang   | Yava.                         |        | Ang.   Yava  |          | Ang. Yava                        |
| The width of the fingers at the tips is less by                                                 |       |             |       |                               |        |              | :        |                                  |
| Five-sixths of the width at the tips of the fin-                                                |       | :           |       |                               |        |              |          |                                  |
| gers is the width of the nad of each huger.  The lengths of the nads of the fingers are five    | :     | :           | :     | :                             | :      | :            | :        |                                  |
| fourths of their width The nails of the toes should be circular and                             | :     |             | :     | :                             | :      | :            | The wid  | The width of the<br>digit of the |
| those of the fingers oval in shape                                                              | ٠     |             |       | :                             |        |              | bearst   | bears the nail =                 |
| The length of the digit of the inger bearing the<br>nail should be twice the length of the nail | :     |             | :     | :                             | ;      |              | of the   | of the index fin-                |
|                                                                                                 |       |             |       |                               |        |              |          |                                  |
|                                                                                                 |       |             |       |                               |        |              | of the   | = middle                         |
|                                                                                                 |       |             |       |                               |        |              | of the   | 7.g<br>ring-fin-                 |
|                                                                                                 |       |             |       |                               |        | _            | - Ger    |                                  |
|                                                                                                 |       |             |       |                               |        |              | of the s | of the small fin-                |
| The length of that digit of the thumb which is                                                  |       |             |       |                               |        |              | -        |                                  |
| near the palm                                                                                   | 01    | -           | 62    |                               | :      | :            | The wid  | The width of that                |



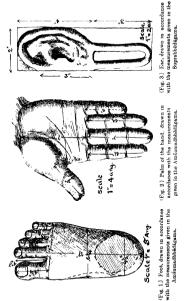

## THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE

| thumb which is near the palm - 1 4                                                                                                       | 6<br>middle                                                        | finger = 2 of the ring fin- get = 1 64 of the small fin- zet = | The width of the<br>middle digit of<br>the index fin-                                                                                                               | Ť                                                                                                                            | of the ring fin-  gr = 54.  of the small fin-  ger = 3 | ::*                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thumb<br>is ness<br>palm -                                                                                                               | ger 1                                                              | finger and of the riv                                          | The wir                                                                                                                                                             | of the land                                                                                                                  | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                | : : 9                                                                                                                  |
| i                                                                                                                                        | : :                                                                |                                                                | :                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                            | :                                                      | 0. 1                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          | : :                                                                |                                                                | :                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                            | :                                                      | 9 : 4                                                                                                                  |
| 61                                                                                                                                       | 0                                                                  |                                                                | 3                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                            | :                                                      | 404                                                                                                                    |
| c) 61                                                                                                                                    | 0.9                                                                |                                                                | -                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                            | :                                                      | 665                                                                                                                    |
| 61                                                                                                                                       | . 0                                                                | -                                                              | 10                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | :                                                      | 404                                                                                                                    |
| 61 6                                                                                                                                     | 01                                                                 |                                                                | -                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                            | :                                                      | 400                                                                                                                    |
| finger<br><br>finger                                                                                                                     | which                                                              |                                                                | finger<br>finger                                                                                                                                                    | humb,                                                                                                                        | :                                                      | :::                                                                                                                    |
| The longth of that digts of the middle finger which is near the palm The longth of that digit of the index finger which is near the palm | The length of that digit of the ring finger which is near the palm |                                                                | The length of that digit of the small finger which is near the palm The lengths of the middle digits of each finger should be the artitimetical mean of the dengths | of the extreme digits of each finger. There should be only two digits in the thumb, while the other fingers should have each | three digits                                           | The width of the pain at its finger end<br>The width of the same at its middle<br>The width of the same near the wrist |

### HINDU ICONOGRAPHY

|                                                                                                                                                                | W               | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | ENTS A                | CCORD | NG TO       | H.                                                  |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PARIS OF THE BODY<br>MEASURED.                                                                                                                                 | Silparatna      |                               | Amsumat-<br>hedāgama. | Kāmn  | Kāranāgama. | Vaikh                                               | Vaikhānasā-<br>gama.                                        |
|                                                                                                                                                                | Ang.   Yava Ang | Ang                           | Yava. Ang. Yava.      | Ang.  | Yave.       | Ang                                                 | Yava.                                                       |
| The length of the space between the root of the thumb and the root of the forefinger                                                                           | 6               |                               | 4                     | :     | i           | on                                                  | **                                                          |
| and the wrist  The thickness of the wrist                                                                                                                      | 4.              | <b>4</b> H                    | දී                    |       | 11          | : ;                                                 | ; .                                                         |
| The thickness of the palm of the hand near the wrist (Pērshuikasta) The thickness of the same near the finger end.                                             | 1 0 0           | · .                           | • <u>:</u>            | .=    | :0          | The wid                                             | The width of the                                            |
| he shape of the two halves of the pairs near<br>the wrest should have the shape of the body<br>of a parrot                                                     |                 |                               |                       |       | :           | The width of portion resciling the bell the parrot. | The width of the portion resembing the belly of the parret. |
| t the roots of the fingers there should be strine of flesh 4 years in thinkness to the palm should decrease from the wrists of the finess hy K 4 and 2 secures | :               |                               | :                     | :     | :           | de side :                                           | The thinkness of<br>this portion =<br>2 4                   |

## THE UTTAMA-DASA-TALA MEASURE

| There alouds he has to the shape of a year, the phase of the plant of the shaud Their depth should be a sightly of a year.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Name of the second second second second | gamenta and an address of the second | According the policy of the policy of the policy of the policy the | ng to the allocation of the segment | The Statement of the st | tenesage a (the ince d resch d resch r finger; e the vid from the pelm rig | the consideration of the cost of the cost of the cost of the characteristic cost of dec, there about done in the characteristic cost of the characteristic c |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OIRCUMFERENTIAL MEASURBMENTS<br>(Parimana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| The circumies ence of the head round where the ears are attached to the head                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88   | 0                                       | 38                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| The distance, measured behind, from ear to ear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =    | <b>-</b>                                | =                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ORT THE GROWN OF THE PARTY OF T | 55   | 0                                       | 35                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| the cheet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | on : | 0                                       | on                                   | ۰.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ;0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ͺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| sen round the navel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : :  | :                                       |                                      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Swomadhac-mandala (?) (The portion of the head covered by the crown)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : 4  | . •                                     | *                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Mandalät-agra-kö'intam (?) (From the circum-<br>ference of this circle to the front hair)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6    | 0                                       | 6                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

17

### TINDE MONOGRAPHE

|                                                                                                                  |       | MBA         | SUREM | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | CCOBDI | NG TO       | THE       |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------------------------|--------|-------------|-----------|----------------------|-------|
| PARTS OF THE BODY<br>MRASURED.                                                                                   | Silpa | Silparatna. | Amér  | Amsumad-<br>bhēdāgama.        | Kāraņ  | Kāraņāgama. | Vaikh     | Vsikhānasā-<br>gams. |       |
|                                                                                                                  | Ang.  | Yava.       | Ang.  | Yava.                         | Ang.   | Yava.       | Ang.      | Yava.                |       |
| Mondalät-karna-käsäntam (?). (From this oirole<br>to the side hair new the ear)<br>Mondalät-meekka kääsänne (?). | 6     | 0           | 6     | 0                             | :      | :           | :         | :                    | HIN   |
| 4.9                                                                                                              | 01 :  | ₹:          | ea .  | ₩.                            | :0     | ;•          | :0        | ;•                   | 00 10 |
| The width of the foreback                                                                                        | ::0   | : :0        | : :0  | : :0                          | 113    | O# .        | 6 27 .    | ۰۰۰                  | ONOGR |
| MEASUREMENTS OF THE BYE.                                                                                         |       |             |       |                               |        |             |           |                      | APH   |
| The brow should lie exactly between the front hair and the akshrsutra.                                           |       |             |       |                               |        |             | From bair |                      | Y.    |
| The brown about 2 mesonable at 1                                                                                 |       |             |       |                               |        |             | a fair    | nadbyem) == 8 0      |       |
| The length of the brow                                                                                           | 0 10  | 40          | 010   | <b>\$</b> °                   | : 40   | :=          |           | •                    |       |

## THE UTTAMA-DASA-TALA MEASURE

| The breadth of the brow at its middle                                                    | 0          | 63  | 0  | C1  | :    | :    | :    | ;    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----|------|------|------|------|
| greecent moon or that of a stringed bow                                                  | -          | ,   | ,  | ,   | ,    |      | ,    | ,    |
| The diameter of the pupil (kanintkā)                                                     | 00         | 6   | 00 | - 4 | - c  | : 4  | 0 0  | - ·  |
| 22                                                                                       | , -        |     |    |     | -    | ٠ ٧  |      | 19   |
| The shape of a party of a party of a fish, the potent of the four flower or like         | •          | ,   | ,  | ,   | >    | ,    | ,    | 3    |
| the half moon. At the ends of the eyes there should be half a                            |            |     | -  |     |      |      |      |      |
| yava of red nesh. It is stated that in the middle of the pupil                           |            |     |    |     |      |      |      |      |
| (kaninikā) there is what is called the jyōttr-<br>mandala whose dismeter is said to be a |            |     |    |     |      |      |      |      |
| yava.<br>The breadth of the unner lid (in the one eve).                                  | •          | 11  | 0  | 14  | :    | :    | ٥    | 67   |
| The breadth of the lower lid                                                             | 0          | 4   | 0  | 47  | : '  | :    | 0    | 쾊    |
| The length of the eye lids There should be 90 lashes in each eye-lid,                    | <b>6</b> 1 | C9  | 03 | c1  | Ç9   | 20   | :    | :    |
| secording to the Kāranāgama.<br>The distance between the eyes                            | 67         | a   | 63 | 67  | 61   | 60   | :    | :    |
| The length of the eyes The width of the eyes                                             | :0         | : 9 | :0 | : 9 | ca : | C7 : | : 09 | (6)0 |
| MEASUREMENTS OF THE NOSE.                                                                |            |     |    |     |      |      |      |      |
| The length of the nasā-puļa (the wing of the                                             | •          |     | -  | •   |      |      | •    | c    |
| The width of the same                                                                    | 2 -        | n   | N  | n   | :-   | :-   | ۹.   | 0.0  |
|                                                                                          |            |     | ^  |     | ١    |      |      |      |

### HINDL ICONOCRAPHA

|                                                                                                                                                                                                          |            | MEA  | SOREX         | RNTS A                          | CCORD | MEASURENES ACCORDING TO THE | THE      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|----------|--------------------|
| Paris of the Bidy<br>Massife                                                                                                                                                                             | Silparatoa | acna | Amér<br>bhēdā | Améumad-<br>bhèdagama.          | Káran | Káranágau:a                 | Vaikh    | Vaikhānasā<br>gama |
|                                                                                                                                                                                                          | Αυξ        | Yava | Ang           | Yava   Ang   Yava   Ang.   Yava | Ang.  | Yava                        | Ang Yava | Y813               |
| The thickness of the same at the base of the nose  The portion between the upper lip and the base                                                                                                        | 0          | \$   | 0             | 3                               | ٥     | *                           | c        | g                  |
| of the nose, which is depressed like a cup, is known in Sanskrib by the name of Gō1: The beight of the tip of the nose from the gō1: The length of the hole of the nosetria.                             | 51 0       | رړ ۵ | 910           | 02                              | 81 0  | - E                         | 01       | c .                |
| The breadth of the same The visité pute should resemble the seed of the long bean, and the shape of the nese should be his that of the flower of seasmum. The sentim or wall helvess the test mostrie is | c          |      |               | χ.                              | •     | 'n                          |          |                    |
| called in Sankert Puckkers about the base of the near the leagh of the puckkers about the base of the near the near the near the file thickness.                                                         | - 0        | 0 %  | -0            | • <u>-</u> 0                    | -     | 0                           | -        | •                  |
| Thro despute between the mustyll a sufra to the tip of the nose. The length of the <i>qōr</i> . If the nose the reserve the constant is depth.                                                           | 0000       | #### | 0000          | 448                             |       | ₹.:                         | 000      | -1.4 9             |



Pront and side view of a face drawn to the measurements given in the  $\bar{a}gamas$  [To face page 20 App. B.]

## THE UTTAMA-DASA-TALA MEASURE

| MEASUREMENTS OF THE MOUTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |                                                                                                                                     |       |       |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|---------------|
| The heath of the unper fip, which is also the loogide the months of the heath in fight in Sankthi whose thickness should be a year, and the heath of | 4c     | 21-th | 40    | 61 min                                                                                                                              | 40    | m m   | <b>≁</b> 0 | met men       |
| three bends along its length. The length of the fower lip the breath at the middle The thickness of the pais of the lower lip The paid of the lower lip should be turned downwards.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01=0   | 22.2  | 21-10 | 2 - 1                                                                                                                               | ≈ :   | ٥     | :::        | :::           |
| The height of the tip of the upper lip, from the ohin The mouth should always be sculptured so as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | £9    | 0     | - <del>-</del> | 0     | 4     |            |               |
| The argues a sufficie appearance. The argue (") of the cheek from the chin The lowesth of the cheek. The longth of the cheek. The bength or convexity of the cheek. (card/argol.) The cheek should be oval in shape.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06 : : | ## :: | ::::  | :::.                                                                                                                                | : .00 | : :00 | ~∞::       | <b>~°°</b> :: |

### HINDU ICONOGRAPHY

|                                                                                            |       | MEA         | SUREM | ENTS A                 | CCORDI | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | THE   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|------------------------|--------|-------------------------------|-------|----------------------|
| PARTS OF THE BODY<br>MEASURED.                                                             | Silpa | Silparatus. | Amér  | Améumad-<br>bhēdágama. | Kāran  | Kārsnāgams.                   | Valkh | Vsikhānasā-<br>gama. |
|                                                                                            | Ang.  | Yava.       | Ang   | Yava.                  | Ang.   | Yava.                         | Ang.  | Yava.                |
| The length of hann-chakra (the ovel elevation                                              |       |             |       |                        |        |                               |       |                      |
| at the chin)                                                                               |       |             | :     | :                      | :      | :                             | 0     | 9                    |
| The breadth of the same                                                                    |       |             | :     |                        | :      | :                             | 0     | 60                   |
| The length of the four upper front feeth                                                   |       | :           |       | :                      | :      | :                             | •     | es :                 |
| The width of these teeth                                                                   |       |             | :     | :                      | :      | :                             | 0     | m                    |
| teeth                                                                                      |       |             |       |                        |        |                               | 0     | *8                   |
| gth of the capine teeth                                                                    |       |             | . :   |                        |        |                               | 0     | -                    |
| The shape of the canine teeth should be like the                                           |       |             |       |                        |        |                               |       |                      |
| The length of the teeth in the lower paw, cor-                                             |       |             |       |                        |        |                               |       |                      |
| responding to the canine teeth                                                             |       |             |       | :                      | ;      |                               | 0     | #                    |
| of the front toeth and their length is half a                                              |       |             |       |                        |        |                               |       |                      |
| yava longer than that of the front teeth.                                                  |       |             |       |                        |        |                               |       |                      |
| There should be five teeth on each side of the<br>front middle four teeth. Total, 32 teeth |       |             |       |                        |        |                               |       |                      |
| 90                                                                                         |       | :           | :     |                        |        | :                             | 9     | 0                    |
| The width of the same                                                                      |       |             | :     | :                      | :      | :                             | en    | 0                    |
| The length and width of the uvula                                                          | :     | :           | :     | :                      | :      | :                             | -     | 0                    |
|                                                                                            |       |             |       |                        |        |                               |       |                      |

### THE UTTAMA, DASA, TALA MEASURE

| MEASUREMENTS OF THE BAR.                                                                                                                                                                                                                   | _       |      |      |                      |       |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----------------------|-------|-----|-------|
| At the junction of the ear with the cheek, the length of the karya-bandka. A pape of 12 angulas outside the ear is called the karya-vector.                                                                                                | 0<br>01 | 01   | •    |                      | :     | 10  | 0     |
| Here the ear should spring up.  The distance between the ears measured in front of the head  The distance between the ears, measured                                                                                                       |         | :    | :    | 12                   | 0     | 36  | 0     |
| 920                                                                                                                                                                                                                                        | :       |      | ٠٠   | 13                   | •     | 13  | 00    |
| The length of the ear<br>The breadth of the ear                                                                                                                                                                                            |         | - 61 | :09  | . 00 69              | :00   | 900 | • • • |
| from the ne                                                                                                                                                                                                                                |         | 63   | - 69 | :                    |       |     | ٠:    |
| A According to the Karacageme, the top of the set should be on a level with the Birassistra.  The breadth of the portion of the ear that is folded inwards on the top of the cast of the trees, of the ear should be circular in           |         |      |      | :                    | :     |     |       |
| snape (7)  The length of the ear below the netra-sutra                                                                                                                                                                                     | - 63    | 67   | -    |                      | :     |     | ;     |
| The stogger of the forced and personations to be of the ear, called the raid in Sanakrit The width of this static of flesh in front The width of this static of flesh in front The prick of the same at the back The thickness of the same | 40      | 40   | *0** | <del>4</del> · · · o | 0 , % | : 0 | ·::*  |

#### HINDH ICONOGRAPHY

|                                                                                              |       | MEA         | SURBM                 | ENTS A          | CCORDI | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | THE   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------------------|-------|----------------------|
| PARTS OF THE BODY<br>MEASURED                                                                | Silpa | Silparatna. | Amsumat-<br>bhēdāgama | mat-            | Kāraņ  | Kāraņāgama.                   | Vaukb | Vaikhānssā-<br>gams. |
|                                                                                              | γug   | Yava        | Ang.                  | Ang. Yava. Ang. | Ang.   | Yava.                         | Ang.  | Yava.                |
|                                                                                              |       | :           | 4                     | 9               |        |                               | :     | :                    |
| The total length of the ear, from top to the bottom of the naila                             | 80    | 7           | 6                     | 2               | œ      | 0                             |       | :                    |
| The thickness of the prepale or anti-tragus                                                  | ~     | 41          |                       |                 | :      |                               |       | :                    |
| The length of the same                                                                       | eo ⊂  | 0 4         |                       |                 | : <    | . •                           | -     | •                    |
| The papeals should have decreasing width from<br>the ten to the bettom                       |       |             |                       |                 |        | *                             |       |                      |
| A member designated the punchhair (tragus) is said to be at the place wherein the ear resem- |       |             |                       |                 |        |                               |       |                      |
| bles the letter la (written as in the Grantha                                                |       |             |                       |                 |        |                               |       |                      |
| The width of the prachads                                                                    | n     | 24          |                       | ٠.              |        |                               |       |                      |
| The distance of the hole of the ear below the                                                | ,     | 1           | :                     |                 |        |                               |       |                      |
| This car hale chould be sound                                                                | ~     | *           |                       | :               |        | :                             |       | :                    |
| The thickness of the rim of the car                                                          | 0     | -           |                       |                 | ٥      | 67                            |       | :                    |
| The width of the ear at the back                                                             | -     | 4           |                       | :               | :      | ;                             | :     | :                    |
|                                                                                              |       | _           |                       |                 |        |                               |       |                      |

## THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE

| MEASUREMENTS OF THE BACK OF BODY.               |    |   |   |    |    |   |   |   |
|-------------------------------------------------|----|---|---|----|----|---|---|---|
| The distance between the back hair and the ear. | -  | 4 | - | ** | :  | : | : | : |
| The thickness of the kritans (?) at the back of |    | ٠ |   |    |    |   |   |   |
| the ear                                         | 0  | 4 | : | :  |    | : | : | : |
| The length of the ear at the back below the     |    |   |   |    |    |   |   |   |
| krstans                                         | *  | n |   | :  | :  | : | : | : |
| The distance between the back of the ear and    |    |   |   |    |    |   |   |   |
| the raised part of the nape of the neck called  |    |   |   |    |    |   |   |   |
| in Sanskrit the krakāts                         | 2  | 0 | : | :  | :  | : |   |   |
| The beight of the nape of the neck below the    |    |   |   |    |    |   |   |   |
| baok hair                                       | 4  | က | : | :  |    | : | : | : |
| The width of the name of the neck at the ton .  | 6  | 0 | : | :  | :  | : | : | : |
| The width at the bottom                         | 10 | * | ; | :  | 6  | 9 | : |   |
| The name of the neck should be broader at the   |    |   |   |    |    |   |   |   |
| base than at the top and the girth of the       |    |   |   |    |    |   |   |   |
| neck should be circular                         |    |   |   |    |    |   |   |   |
| * * *                                           |    |   |   |    | _  |   |   |   |
| The distance between the armpits measured       |    |   |   |    |    | • |   |   |
| behind the back                                 | 27 | 4 | : | :  | 72 | - | : | : |
| The height of the shoulder-blade above the      |    |   |   | _  |    |   |   |   |
| armpit                                          |    | 0 |   | :  | :  | : | : | : |
| The length of the upper-arm from the armpit     | 2  | 0 |   | :  | :  | : | : | : |
| The width of the back at the madhya-sutra       | 16 | * | : | :  |    | : | : | : |
| The width of the back at the nābhs-sutra        | 8  | 4 | : |    | :  | : | : | : |
| The width of the waist at the back              | 18 | 0 | : | ;  | :  | : |   | : |
| The width of each glutnal                       | 6  | 9 |   | :  | :  | : | : | : |
| These should be spherical in shape.             |    |   |   |    |    |   |   |   |
| The width of the space between the glutials     | 0  | 4 | : | :  |    | : | ÷ | : |
|                                                 |    |   |   |    |    | ١ | ١ | ١ |

#### HINDU ICONOGRAPHY

|                                                                                            |       | ME         | SUREM | ENTS A                 | CCORD | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | THE   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------------------|-------|-------------------------------|-------|----------------------|
| PARTS OF THE BODY<br>MEASURED.                                                             | Silpa | Silparatos | Améu  | Amsumad-<br>bhēdāgama. | Karan | Kāranāgama.                   | Vankh | Vaikhánasā-<br>gama. |
|                                                                                            | Ang   | Yava       | γυg   | Yava.                  | Ang.  | Yava.                         | Ang.  | Yava.                |
| MEASUREMENTS OF THE WIDTH ON THE SIDES.                                                    |       |            |       |                        |       |                               |       |                      |
| The width of the side of the body near the                                                 |       |            |       |                        |       |                               |       |                      |
| armpits The width of the side of the body at the stang-                                    | -1    | 0          |       | :                      |       | :                             | :     |                      |
| sutra                                                                                      | 91    | C4 C       | :     |                        |       | :                             | :     | :                    |
| The region below the madhya-sutra is known                                                 | 2     | N          |       |                        | :     | :                             | :     | :                    |
| as the Sront-desa. The width of the side of the body at the middle                         |       |            |       |                        |       |                               |       |                      |
| of the Sroni                                                                               | 17    | 0          |       |                        | :     | :                             | :     | :                    |
| The height or bulge of the strong should consist of a angula below and 4 angulas showe the |       | >          |       |                        | :     |                               | :     |                      |
| nābhs-sutra<br>The height of the bip below the Śröns.                                      | 40    | 4          |       |                        |       |                               |       |                      |
| The width of the hip                                                                       | 12    | •          | ٠.    | :                      | : .   | :                             | : :   | : :                  |
| The glutials should be raised from the root of                                             |       |            |       |                        |       |                               |       |                      |
| the thighs. The nivra of the Śrón:                                                         | 4     | *          | _     | :                      | :     | _:                            |       | :                    |

### THE UTTAMA-DASA-TALA MEASURE.

| The outline of the side of the body from the armpit to the abdrone should be slanting and the total slant is in the case of Siva the neck above the Arkkā. | 61      | 4   | :  | :  | :  | :   | :   | :   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| State should be blue in colour  The height of the nipples from the chest                                                                                   | -<br>cq | 0   |    |    | :  | :   | :   | :   |
| The diameter of the nipples                                                                                                                                | C9      |     | ;  |    | :  | ;   | :   | :   |
| (chuchuka)                                                                                                                                                 | 0       | 64  |    | •  | ;  |     | :   | :   |
| the width of the navel                                                                                                                                     | _       | 62  |    |    |    |     |     | Ξ   |
| the spiral in the navel sbould be clockwise.<br>The width of the navel at the bottom                                                                       | 0       |     |    |    |    | :   | :   | :   |
| The width at the base of the penis                                                                                                                         | ₹1 4    | 00  | -  |    | 10 | : - | :   | :   |
| Fine length of the penis                                                                                                                                   | 0 00    | - e | ٥, |    | ٠. | 1   | : : | : : |
| The proportion between the shaft and the nut                                                                                                               |         |     |    |    |    |     |     |     |
| The width of the substitution of the shaft should be greater than that of the shaft by                                                                     |         |     |    |    |    |     |     |     |
| one yava The Kāraņāgama states that the<br>width of the shaft is sth less than that of the                                                                 |         |     |    |    |    |     |     |     |
| The rut of the penis should resemble in shape the rut of a letter.                                                                                         |         |     |    |    |    |     |     |     |
| The length and width of the testes                                                                                                                         | 4       | 4   | 0  | 0  | 4  | 0   | :   | :   |
| Pheir thickness The thigh just below the testes should be fleshy                                                                                           | m       | 4   | :  | :  | :  | ;   | :   | :   |
| and well developed.<br>The width at the back of the knee-joint                                                                                             | 4       | C4  | 4  | 61 |    | :   | :   | :   |
|                                                                                                                                                            |         | 1   |    |    | ١  | ١   |     | ١   |

### HINDU ICONOGRAPHY.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | MEA                              | SURRE | ENTS A                 | CCORD | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | - 1         | ļ                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|------------------------|-------|-------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| PARTS OF THE BODY<br>MEASURED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Śilparatna | atna.                            | Améu  | Amsumad-<br>bhēdāgama. | Kārsņ | Kāraņāgama.                   | Vaikh<br>ga | Vaikhānasā-<br>gama. |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ang        | Yava, Ang. Yava, Ang. Yava, Ang. | Ang.  | Yava.                  | Ang.  | Yava.                         | Ang.        | Yava.                |                    |
| The thitchess of the htmo-joint from thicked and the side of the body should be modelled beautifully.  From deliver and the side of the body should be modelled beautifully.  From the side of the feet, and tracked on the side of the feet, of the feet.  The image about he mode beautiful on as to produce a pleasing client on the side of the feet.  The image about he mode when the side of the body when the feet of the body many of the wardows into the of the feet of the body many of the wardows into the other from the shanked many developed image developed in the sea that the wardows in the sea that the s | Q1         | 4                                | o1    | 4                      | :     | !                             |             | :                    | HINDU ICONOGRAPHI. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |       |                        |       |                               |             |                      |                    |

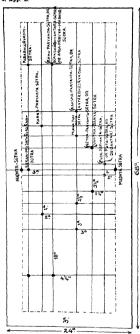

SCALE 1"= 8 ANGULAS.

LAMBA-PHALAKA.

#### THE OTTAMA DAGATELA MUASTIDO

For measuring lengths along plumb-lines an instrument called the Lamba-nhalakā is employed. It is a plank two angulas in thickness and measuring 68 angulas in length and 24 in breadth. All round the plank a margin of 3 angulas is left. small hole, just a trifle larger than a vava in diameter is bored in the centre of the margin along the length of the plank; this hole is meant for the madhua-sūtva. Other holes are hored for the puta-paruanta-sūtra (nāsā-puta-sūtra), nētra-paruanta-sūtra, karna-parnanta-sūtra, kaksha-parnantasūtra, and bāhu-varuanta-sūtra, in places marked on the accompanying diagram of the Lamba-vhalaka. Through these are suspended by strings, which are one uava in thickness, small plummets of iron or clay. In the case of reclining figures the sutras are strings stretched horizontally in front of the figure which is in the process of modelling. In the case of the sthanaka-murti, the madhua-sutra which is suspended from the sikhāmanı (crest-iewel) set in front of the kirīta (crown) of the image, should pass through the middle of the forehead. between the brows, the middle of the nose, the neck, the chest, the abdomen, the private part and between the legs, it should touch the body at the tip of the nose and the middle of the abdomen. The distance of the top of the crown

#### TIMBU ICONOCDADUV

behind the madhua-sūtra is 6 anaulas : that of the middle point of the chin 4! angulas, that of the hikkā-sūtra. 4 angulas: that of the middle of the chest 24 angulas; that of the navel, 14 angulas; that of the root of the penis, 2 angulas: that of the middle of the thighs, 3 angulas; that of the kneejoint, 8 angulas, that of the ship bone, 16 angulas: of the total length of the great too a portion measuring half an angula is to be in front of the madbua-sūtra, while the remaining portion of it measuring 24 angulas is found to be behind the madhua-sütra. The bāhu-narnanta-sütra. which is also known as the anaa-narkra-madhuasūtra, should pass through the middle of the side iewel of the crown, the head, the sides of the ear, the upper arm, the clow, and the middle of the knee, the foreleg and the foot The other madhua-sutra which is hung behind the middle of the back, should pass through the middle of the back of the grown. the head, the nape of the neck, the back-bone. between the two glutials, and the heels. The valtra-bāhya-sūtra should pass by the side of the head, through the extremity of the mouth, side of the cheek, end of the chu, side of the śrom, and the middle of the thigh and the foreleg.

All the six sūtras mentioned above should be suspended as far below as the pītha or pedestal on

#### THE TITE AMA DAGA TATA A WEARING

which the image is made to stand, whereas other satras, which are required for taking the measurements of particular limbs of the body may be suspended as far as the lower extremity of those limbs.

The nasa-puta-sūtra is also called the drigan-tari-sūtra, that is, the line that passes through the inner margin of the eye near the nose. This sūtra also passes through the extremity of the mouth and is the same, therefore, as the vaktra-būhya-sūtra. The antarthhyāradhi-sūtra is the same as the kaksha-paryanta-sūtra and is also sometimes called the anga-pūrva-madhya-sūtra, a term which means the line which is to pass through the middle of the side of the body. The sūtra which passes through the back of the head and is known as the śvral-prishthūra-sūtra, is also the outer limit of the back hands of a figure with four arms.

Different names are found given to the same  $s\bar{u}tra$ , according as the  $s\bar{u}tra$  is viewed from the front or the side of the  $Lamba-phalak\bar{u}$ , for example, the  $kuksla-paryanta-s\bar{u}tra$ , when viewed from the front of the  $Lamba-phalak\bar{u}$ , is seen passing just in front of the arm-pit and is therefore called the line that forms the limit of the arm-pit, the same  $s\bar{u}tra$  when viewed from the side is seen passing just in front of the bluya or the upper

#### HINDU ICONOGRAPHY

arm; hence it is called the line which forms the inner boundary of the upper-arm or antarbhujā-nadhi-sūtra.

If the image is a seated one, the six sūtras should be suspended as far as the pūṭha on which it is seated. The distance between the two knees in a figure seated with crossed legs, as in the yōgāsana posture, is equal to half the total height of the corresponding standing figure, that is, 62 angulas.

# उत्तमदशतालविधिः ।

# उत्तमं दशतालस्य श्रृणु वक्ष्यं विशेषतः ।

உத்தம்,சுதால், ந்தினு<sup>ந்</sup>ல அபகமானம் சொல்லப்படா ரின்றது

### सबेदाविशदंशं त शतं बिम्बोदयं करु ॥

तेष्येव तालमात्रं स्थात (१)

பிமபோதபததை 124 சொ.ச. இதில ஒர்பசம் தே.க வததிராங்கு மென்ற பெயராப

तन्मात्रं वसुभाजितम् । एकांशं तु यवं प्रोक्तं

அந்த கிரஸ் 8 செய்தால் ஒர்பாதது ஈகு யண்ள என்று பெயராம்.

> यवैश्वेवाङ्गुलैरपि ॥ उष्णीषात्पादपर्यन्तमङ्गमानं प्रकल्पयेत् । உலகள் कार्णकार कार्णकार कार्लकार कार्लकार कार्लक

மான அடிவு வடக்கோடிய ங்ண முத்தி

#### उत्तमदशतालविधिः ।

त्रियवाधिकचन्द्रांशमुष्णीषोचमदाहतम् ॥ அதினின்றும் மேசாகதமாக கிரல ∫ 1, யலை\*1 3. केशान्तादक्षिसत्रान्तं यगांशं त्रियवाधिकस । अक्षिसत्रात्पटान्तं च पटाद्धन्वन्तमानकम् ॥ प्रत्येकं त्रियवाधिक्यं यगांशोदयमिष्यते । ..... படாக்தகதினின்று ஹநவககமாகவம வரௌனமாக கிரல 4, யவை 3. हन्बादिगलमानं त चतर्यवमदाहतम् ॥ .. ...... 4 यवैकोनयगांशं त कर्णोचिमिति \* विदाते । கர்ணேசசம† ஒரு பவை குறைய ..... ... [कण्ठान्ततिर्यक्सूत्रं तु \*] हिकासूत्रमुदाहृतम् ॥ கண்டத்துகளுக்குறக்குண்டான நூல் ஹிக்கா சூத

Could it be कण्डोचाम् ने

**திர** மென்ற பெயராம்

#### तसमद्रशासास्त्रिधिः ।

तत्सूत्रा द्वदयान्तं च हृदयानाभिसीमकम् । नाभेस्त \* मेढमलान्तं समं गुणयवाधिकम् ॥ त्रयोदशांशमत्सेधं प्रत्येकं दिजसत्तमाः ! ।

கவம் விரல் 18 பவை 8. இருகயக்கி னின் நகரிர்கிய ககரா ஆம் விர்வ 1.8 யவை 8 - காபியி லி நகுது.

मेदमलातिर्यक्सलं मध्यसत्रं तदच्यते ॥

்படர் புவக்கர் கர் குறக்கண்டான குக்கிரம + Green of Guilletino

मध्यस्त्रादधश्चोरुदीर्धं नक्ष[त्र\*] (भाग) मायतम् । கடை வோனி வ 27.

तस्माद्देदाङ्गुलं जानुतुङ्ग जङ्कारुसादशम् ॥

அதினின் நாட நாத்த மசும் விரல் 4. ஜம்...

यगं पादतलोत्सेधमेवमत्सेधमुच्यते ।

பாகசுர்வாக்கோக விரை 4. இப்படி உடிகளிவு த தில் நின்றும் பாதபாமாதமாக உதிரைகம் விரல் 124

† மத்திய ஆத்திர்:

<sup>\* ்</sup>வைகளு**் உடையின்** கீனமே.

#### जनमद्यातालविधिः ।

# अक्रमधान पाष्पर्यन्तं तलं सप्तदशाङ्गलम् ॥ பெருக்கிரவ கணிப்வே வெர்கம் குகியளவர்கள்ளன கீனம் வியல் 17 हिकासत्रादधोबाहदीर्घमक्षाङ्कलं भवेत । ... .... .. \*ம் பாஹு தோக்கம விரல 27. कर्परोसं द्विभागं स्यादेकविशस्त्रकोष्टकम् ॥ கோரப்பரோசசம் விரல் 2 सार्धत्रयोदशाङ्गस्यं (तस्मान् ) मध्यमाङ्गलिसीमकम् । முன்ன கபெலலேயின் முடிவினின்றம முகயாங்குனி ஆன் வக்கொடன**ை வரக வி**ரல் 134. ततो वै मखविस्तारं सार्धभान्वऋछं भवेत ॥ मखान्तस्य त विस्तारं सार्धत्रयोदशाङ्गलम । முகாகத் தகினுடைய..... ग्रीवाग्रं सार्धनन्दांशं ग्रीवामुलं दशाङ्गलम् ॥ சிவாககோம் பரப்பளிரல் 91. கிவோமலம் பாப்ப விரல் 10 हिकाधी बाहुसीमान्तं चत्वारिंशां[शमेव हि \* 1]

் ஹிவா சுத்திரத்தின் கி

#### उसमद्दातालविधिः ।

सार्थद्वाविशरङ्गुल्यं कक्षयोरन्तरं तथा ॥ नवांशं चतुर्यवोरेतं बाहुमूळविशालकम् । काळकंकाका क हिमाससार भीतक २२४

एकविंशति बाहुस्यास्तनदेशे च विस्तरम् ॥ हृदयावधिविस्तारमेकोनविंशदङ्गलम् ।

कलांशं चतर्पनीपेतं मध्यन्यासमदाहतम् ॥

சு பேட்சிசாபட் பெர 19

விரல் 10

एक क्रिएजीशमबार 16 .... एकोनविंशदंश त श्रोणितारमदाहृतम् ।

कटेरप्रविशाल तु द्विनवाङ्गुलमुस्यते ॥ इ.स. में कार्यामा स्थापनी की मार्थापनी की स्थापनी की स्थापनी की स्थापनी की स्थापनी की स्थापनी की स्थापनी की स्

तद्ध: कटिपार्श्वान्तविस्तारं सार्धविश्वति: । அதின் நெடி கடிகை பாகவாகதமாக விண்தாரம விரவ 203

पादोनमनुभागं तु ऊरुमूळविशाळकम् ॥ ஊருமுலை की गणा जांग्रेश 133

सपादमनुभागं तु ऊरुमध्यविशास्त्रसम् । ஊரும் நடும் விசாவம் விசவ் 141

#### उन्माददातालविधिः।

पादोनधर्मभागं तु जानुन्यासमुदाहृतम् ।.

सपादवसुभागं तु जड्डाम्छविशालकम्।

सपादवसुभागं तु जड्डाम्लविशालकम् क्रकंकराध्यक्ष कीकारण भीरण 81

पादोनसप्तभागं तु जड्डामध्यविशालकम् ॥ छक्रकत மத்திய விசாலம் விரல் 6%

तयोर्मध्यततं विप्राः ! नवभागमुदाहृतम् । முணசொனை இரண்டு கடு விசாலம் வீரல 9.

पादोनपञ्चभाग तु नलकाविस्तृतं भवेत् ॥ हजका क्षीनाश्चक भीवः ४४.

त्रियवाधिकपञ्चांशं गुल्फाश्चन्यासमुच्यते । कुरुधमन्त्रकः की उमरुशः वीमले ५ सक्तु ३.

अक्षादातलतुङ्गं तु सार्धवेदाङ्गुलं भवेत् ॥ அக்ஷகதில கின்றம் தலமன**ா**க உயாம் **கி**ரல் 4.}.

पार्षिणतारं च तत्तुस्यं पार्थ्योर्श्च तदेव हि । பார்ஷ்ணிதாரம सीराல 4½. அதினுடைய உசசம சூரல 4½.

तलमध्यं षढङ्गुल्यं यवद्वयसमायुतम् ॥ தலமத் தியம் விசல் 6 யவை 2.

#### उत्तमदशतालांबिधिः।

तलाग्रविस्तृतं सप्तभागमित्यभिधीयते ।

द्वियवाधिकवेदांशं पादाङ्गुष्टायतं भवेत् ॥ பாகாங்குஷ்டாயகம் விரல் 4, யலை 2

यवोपेतद्वयांशं तु तस्य विस्तारमुख्यते । பாதாங்குஷ்ட விஸ்தாரம விரல 2, பலை 1

तारार्थं नखविस्तारं पादोनायामवर्तुल्यः ॥ அங்குஷ்ட விடைதாரத்தில் பாதி கக்கிஸ்காரமாவது அதில் முக்கால் ஆயாமமாவது

त्रियवोपेतवेदांशं तर्जन्यायाममुच्यते । தாஜகயாயாமம விரல் 4, யலை 8

पादोनवेदभाग न्त्वनामिकायाममिष्यते ॥ அநாமிகாயாமம், விரல் 8, யலை 1.

सार्धपक्षांशमानं तु कानिष्ठाङ्गुलिदीर्घकम् । कर्राक्षक्रकम् क्षान्तकाः क्षान्यकाः २३

प्रदेशिन्याः क्रमात्तारं नवसन्तार्धसप्तषट् ॥ यवमानं स्वतारार्धं नखं पूर्वोक्तविद्धः ।

பிர\$தசில் முதலான சாறுவிரறுக்கும் தாரம அடை லே 9, 8½ (7½?), 7, 6, பலவ மாததிரமாவதை அந்தாத தாரததில் பாதி சுகமாவது

#### उनमद्रशतासाविधिः।

तत्त्वदृश्चिविस्तारं वेदांशं विभजेद्वधः ॥ त्रिभागमङ्गुरुपाप्रीचं शेषं स्यात्तु नखेतरे । अनुकृतंत्र बीग्क बीक्षेत्रगातृक्वकृतः ५ जिम्म क्वा क्रिकेट 8 स. अधिक वहतार्वस्विद्यार्गनं स्थित विद्यान्त्रात्मार्गनं क्षेत्रां क्रा क्रा ......

त्रियवाधिकवस्त्रंशं बाहुमध्यविशालकम् ॥ பாகுமததிய வீசாலகம் விசல் 8, யலை 3

सपादसप्तभागं तु कूर्परव्यासमुख्यते । கோப்பர் கியாசம் ....

पादोनरसभागं तु प्रकोष्ठमध्यविस्तरम् ॥ முன்னை எடுவின்தாரம் விரல் 53.

पादोनचतुरंशं तु मणिबन्धविशालकम् । மணிபாக क्षीசாலகம் விரல் 83

सप्तांशं तु तलायामं साधेषणमध्यमाङ्गुलम् ॥ உளளங்கை நீளம் விரல் 7 நடுவிரல் நீளம் விரல் 64

सपादभूतभागं स्यादनाम्यायाममुख्यते । அநாமிகா நீளம் விரல் 51

यवाधिकं तु पञ्चांशं तर्जन्यायाममुख्यते ॥ தர்ஐகீ கீளம் விரல் 5, யரை 1

सपादवेदभागं तु दीर्घाङ्गुष्ठकितष्ठयोः । அங்குஷ்ட சதிஷ்டக்க அடைய தோககம விரல 42.

#### उत्तमद्रधातालांद्रीधिः ।

# अङ्गुष्ठमूळविस्तारं सपादोशमुदाहृतम् ॥ *जिपतः* कीरकं अक्षप्रधाराया कीरक 1½.

# तर्जन्यष्टयवा ख्याता नवसङ्क्या त मध्यमा ।

தர்குலி அடிப்பரப்பு யவை 8, மத்யமை மூலளிஸ் தாரம் யவை 9.

### अनामिका चाष्ट्रयवा कन्यसाततिषड्यवाः॥

அகாமிகா மூலவிஸ்தாரம யவை 8. கஙிஷ்டிகா மூலத கில் யவை 6

## अङ्गष्टाद्यङ्गलीनां त मलविस्तारमच्यते ।

அங்குஷ்டம் முதலான விரலகளில மூல **விஸ்தாரம்** சொலலப்பட்ட*க* 

## तत्तनमूलकलांशें ऽशहीनमप्रविशालकम् ॥

அந்தந்த விசாலங்களில் முலதாரத்தை 16 செய**து** அதில் ஒர்மசும் குறைத்து அக்கிர் விசாலம் கொள்ளுவான்.

# अप्रताररसांशे तु पश्चांशं नखविस्तृतम् ।

அகதகத விரலகளில நுனியில பரபடை 6 செய்து அதில் 5 கூறுலே கக விஸ்தாரமும் கொள்ளுவான.

### पार्श्वयोगीसलं शेषं वृत्तायतनखाकृतिः ।।

மற**ெ**ருரு *உரு*ேல பாரசங்கள மாம்ஸையிருப்ப**து** ககத்தில் வடிவு ஆய்த விருத்தமாயிருப்பது.

### उत्तमदशतालविधिः।

# सपादनखतारात्त नखायाममुदाहृतम् ।

ககவிஸ்தாரத்தில் கால்வானியேற்றி நகதிர்க்கம் கொள் நைவான்.

## नखायामद्वयं चाग्रपर्वदर्धिमदाहृतम् ॥

ககாயாமத்தில் இரட்டி அக்கிரபர்வததிற்கு தீர்க்கம் கொள்ளுவான்

# अङ्गुष्टम्लपर्वस्य दीर्घं सप्तदशं यवम् ।

அங்குஷ்டததில் மூலபாவதோக்கம யவை 17.

# तर्जनीमलपर्वे चानामिकाया द्रयाङ्गलम् ॥

தாஜகீ மூலபாவமும் அகாமிசமூலபாவமும் தோககம விரல் 2

# मध्यमामलपर्वस्य दीर्घमष्टादशं यवम् ।

மத்தியமா மூலபாவதோக்கப் யவை 18

# कंनिष्ठम्लपर्वस्य स्योदश् यवास्स्मताः ॥

கூடித்த சுலபாவதோசகம யவை 13

# म्लाग्रपर्वयोर्भध्यदीर्घं मध्यस्थपर्वसु ।

மூலபாவத்திற்கும் அக்கிரபாவத்திறகும் கடுகின்ற கீளமே மத்தியபாவத்திர்கும் கீளமாவது

# अङ्गष्ठं तु द्विपर्वं स्याच्छेषास्त्रिपर्वसंयुताः ॥

அங்குஷ்டம் இரண்டு பாவமாயிருப்பது நின்றவை யெல்லாம் மூன்று பாவமாயிருப்பது.

#### जनसङ्ग्रहातालाविधिः ।

सार्धभूताङ्गुळं निप्र ! तलाग्रनिपुळं भवेत् ।

रसांशं मध्यविस्तारं हस्तस्यैव तळस्य तु ॥ क्राध्यक्षं क्रिया क्षीक्षं कारणं क्षीरकं त

तलमूलविशालं तु सार्धषड्भागमुच्यते । कक्षणकः की माकक 6%.

अङ्गुष्टम्(रम्य तर्जनीम्(ल्यम्तकम् ॥ सार्थवह्यङ्गुलं प्रोक्तं शुकोदर्विशालकम् ॥ அங்குஷடமூலம் அடங்கி தாஜசீமூலமளவாக விரல் 84. இது சுசோதரம்போலே இருப்பது.

अङ्गुष्ठमूलमारभ्य मणिबन्धावसानकम् ॥

दीचै वेदाङ्खलं प्रोक्तं द्वयर्थीशं तदनं भवेत् । பெருவிசலஅடி அடைவடை மணிபசுதமனவாய ஃளம விசல 4 அதில் கனம விசல 23.

पार्णिहस्तघनाम्यंशमप्रमङ्गुळवत्क्षयम् ॥ கைவினிம்பு கணம வீசல் 8. இதில் அக்கிசமான த 2 வீசல்போலே கூடிமித்திருப்பது. (१)

अङ्गुळीनामधस्तातु द्वयपौरां मांसळं ततं । விரல்களில் கிழ 2} விரல மாம்ஸளமாய் பரக்திருப்பது.

द्विभागं पार्थिगहस्तस्य ग्रुकोदरविशालकम् ॥ பாஹஸ்தம் பாபபுவிரல் (१) சுகோதாம் போலே விருப்பது.

#### उन्प्रदर्शनास्त्रविधिः ।

# शेषं मध्यतलं निम्नं भतवेदाग्नि वा यवम् ।

சேஷ்ததது உளாங்கைக்குழிவு யவை 5, [4\*,] 3, ஆவதை.

## सूक्ष्मरेखां लिखत्तस्मिञ्छक्कं वा चक्रशूलवत् ॥

சூசுத்மசோகையாலே சஙகாதல், சககொமாதல், சூலமா தல் விகிப்பான்

### पद्मामं वा कुशामं वा तल्रेखां प्रकल्पयेत् ।

பதமாபமாதல குசரபமாதல உள்ளங்கை சேகையைக் கறப்பபான்.

# वृत्ताभापेक्षिताङ्गेषु व्यासे पञ्चविभाजिते ॥ एकाशं तु परिप्राह्य विस्तारत्रिगुणान्वितम् । यत्तनाह्रमिति ख्यातं नाहं तेनैव कल्पयेत ॥

விருததாகாபமான அங்கங்கள அப்பணிக்கப்பட்ட இடத்தில் அந்த விருததாகாரத்தின் லிஸ்தாரத்தை 5 கூறு செய்து இத்தாலே ஒரு கூட்ற்றறி ஆறு கூருகி முறபட்ட வருசு கூறறையும் மும்மடங்கு காரக்கி இந்த மும்படங்கள் வருசு கூறறையும் ஏற்றின் கூறு ஒன்று ஆகக்க மு16, இந்தப் பதிறை கூற்கு ஃ கொண்டது காஹமானமாம். இந்த மாரத்தாலே காஹமாகங்கிளக் கொள்ளுவரன். †

<sup>†</sup> While the Sanskrit passage is quite clear, the Tamil commentary is unintelligible. According to the Sanskrit text, the girth of a round body, (in this instance that of a limb), is 3} of the width or diameter of that body.

### उत्तमदशतालाविधिः ।

कर्णों के शिरसो नाहं साष्टत्रिशाङ्गुलं भवेत् । செலி சகு நேல நேசினுடைய கரஹம் விரல் 28 (883)

कार्णोर्जे शिरसस्तारं यवोनदादशाङ्गुटम् ॥ செனிகளுஃபலே செசி அடைய தாசம் ஒரு விசல (பலை (?)) (சுறைப் விரல் 19.

कर्णयोः पूर्वनाहं तु द्वाविंशदङ्गुलं भवेत् । செனிக்குமுன செகககு காஹம விரல 22.

कर्णयो: पृष्ठनाहं तु भान्वहुलमुदाहृतम् ॥ சாணங்களின் பின்புறம சாஹம சிரல 12

ாணங்களின் பின்புறம் நாலும் விரல் 12 तयोर्मध्यस्थभागं त कणिस्थितिहदाहतम् ।

முன்சொன்ன இரண்டு காஹததிறகும் கடுவே இர ணடு கிரல காணன்திதியாவ**து**. ஆச கிரசினுடைய சாஹம விரல் 88.

शिरसो मध्यमान्मूर्प्ति मण्डलं चतुरङ्गुलम् ॥ சுமோமத்தியத்தில் மணடமை விரல் 4.

तस्मात्तदमकेशान्तं नवाङ्गुलमुदाहृतम् । அசுத சிசோமண்டலத்தினின்றம் கேசாக்தமாக விசல்9.

ततो वै मण्डलात्काणेकेशान्तं च नवाङ्गुल्म् ॥ அந்த மண்டலத்தினின்ற காண கேசாந்தமாக வேசல் 9.

### उत्तमदशतालानिषिः ।

मण्डलात्पृष्ठकेशान्तं सार्धद्वयाङ्गुलं । भवेत् ।

அத்த திரோமண்டலத்தினின்ற படிரியில் கேசாகத நாகளிரல் 21-

उटाटतिर्यब्बानं तु नवाङ्गलमुदाइतम् ॥ கெற்றிகளுறக்கு விரல் 9.

केशान्तादक्षिसूत्रस्य द्वयोर्मध्ये भूवोस्स्थितिः ।

கேசாகதமான சூததிரத்தைக்கும் அக்கிசூத்திரத்துக் சூம் ஈடு புருவததினுடைய ஸ்திதிவாவது.

श्रुवाप्री तु नवाङ्कुर ी चापाकारी तथा कुरु ॥ புருவததிணுடைய அச்செல் விசல் 9. இசு வில்லு செலில் சமைய்யல்

द्वयन्तरं तु भुनोविंप्र ! साधेवेदयवं भवेत् । இरुळं ७ प्रकुष मुक्ष मुक्ष कि कि की धार्मक

पञ्चाङ्गुलं भुवायामं मध्यतारं यबद्धयम् ॥ புருவம் நீளம் விரல் 5 புருவ ஈடுகிஸ்தாரம் பவை 2.

बालचन्द्राप्रवर्त्ताणं भूवामी तस्य मध्यमात् । புருவக9வினின்றம் அனியனவாக இனம்பிறை பேரிலே கெரமத்தில் கெ[ரு]லக்பிருப்பது.

कनीनिकाया विस्तारं यवमानं विशेषतः ॥ [முறைகுவளே ?] விஸ்தாரம் யவை 1.

† 'सार्थं धर्मानुरु'मिति पाठान्तरम् ।

#### उत्तमदशतास्त्रविधिः।

தனாசை கிக்கார் चोत्सेधं पड्यवं भवेत् । கறசிழிகின் தாரமும் உதினை தமும் யகை 6

सितांशं तत्समन्यासं कृष्णमण्डल्यार्थयोः । சுறுவிழிகளுடைய பார்ச்வங்களிலே வெள்ளே கிழி பிரமானம் பலை 6.

शफराकृतिकं वापि अनुराकृतिरंज वा | अर्धचन्द्राकृतिर्वाध नेताकारं प्रकल्पयेत् ॥ மீன்போலளாதல விலனுபோலவாதல் அர்த்தசக்திரா கிருதியாதல் கேத்திராகிருதியைக் கற்பேபான்

# तदाकारानुकूलोचं सितमण्डलयोद्धिंज !।

யாதொருவடியு விழி அதுககுத்தக்கதா , வெள்ளே விழிக்கு உதியைதம் கொளுளுவான.

नेबान्तेऽर्घयवं रक्तमण्डलं तु सितांशके || कृष्णमण्डलमध्ये तु ज्योतिर्मण्डलकं यवम् | "தைதொத்தததி"ல வெலன் விழியில் பாதியவை மாத்திரம் சுவகதிருப்பது. கறவிழிக்கு கடுவே சோதிர

# तदष्टांशैकभागं त तन्मध्ये दृष्टिमण्डलम् ॥

மண் **ட**ல சிரமாண ம பவை 1

ஒருயவையில எட்டிலொன்று க©வே **திருஷ்டி**மண் டலமா**வக**ர

#### उत्तमदशतालविधिः ।

साधौरां यवमानं तु ऊर्ध्वपक्ष्मततं भवेत् । மேலிமை [மைற்கு] இரமாணம் யூலை 13

अधः पक्ष्म च तत्तुल्यं दीर्घमष्टादशं यवम् ॥ डि.மிமையும் யலை 13. இமை கீளம் யலை 18.

नेत्रयोरन्तरं विप्र ! सपादद्वयङ्कुलं भवेत् । கேத்திரங்களுடைய அக்தரம் விரல் 23.

ऊर्ध्वपक्ष्मञ्जुबोरन्तं सार्धषड्यवकं भवेत् ॥ மேலிமையில முடி வு யலை 6

अधः एस्मस्थितं बिप्र ! नेत्रसूत्रं विधीयते । இழிமைங்ளின்றம் ிசுசுதொருத்திரம் விதிச்சுப்படா சின்றன

> कर्तृनाशमधोदृष्टिश्चोर्ध्वदृष्टिर्विपत्करम् ॥ बन्धनाशं भवेत्पार्श्वे दृष्टिश्चेद्रामवासिनाम् ॥

கிழ்கோக்கின விழிபாடில் காததிருகாசமாம். மேல கோககின விழியாநில் **வி**பத**து**ண்டாம். பாசுவதிருஷ்டி, யாகில் அக்த கிராமவாசிகளுக்கு பக**தை** காசமுடைாம்,

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सममेव निरीक्षणम् ॥

ஆகையாலே வருகதியும் கேரொந்ததாக விழியைச் செய்வான்,

#### उत्तमदशताळावाधिः ।

### नेत्रमेवं समाख्यातं नासिकाळक्षणं ततः ।

தே ததிரலக்குணம் இப்படி சசொலலி காவிகாலக்குணம் கொல்ல படாரின்ற கூ

# नासिकापटबाद्यं त तारमष्टादशं यवम् ॥

காசிகாபுடத்தின் புறம்பின் விஸ்தாரம் யவை 18.

# तदर्धं मध्यविस्तारं तस्यार्धं मलविस्तृतम् ।

அதின் ஈடுவிஸ்தாரம் பவை 9. காகிகாமுல் விஸ்தாரம் யவை 44.

# गोजीमूळाचु नासाप्रतुङ्गं तु द्वयङ्गळं भवेत् ॥

மேனு தட்டின மெலில நாழ் அதே கோழ்பென்று பெயராம அத்த கோஜியினின்றும் மூக்கினுடைய அக்கிர அதைகம் விரல் 2

# पुटोर्ध्वे नासिकाप्रस्य तारं नवयवं भवेत् ।

நாகிகாபுடங்களுககு<sup>ந</sup>மல நானிககு விஸ்தாரம யவை 9.

### सपादयवमानं तु नासापुटघनं भवेत् ॥ का किकासम्बद्धक किलो कलारा सकला ॥

द्वारतिर्यग्गतं व्यासं साङ्क्षिससयवं भवेत् । நாகிகா க அவர : கதின கு.ம.ககுப்பரப்பு யவை 71.

## पश्चयवं तु द्वारोचं पुटं निष्पावबीजवत् ॥

நாஸா ததுவரீரோசசம் யவை 5, புடமான **த அவ**ரைக் கொண்டைபோலே இருப்பது

#### जनगररातालाकीयः ।

तिल्पुष्पवदाकारं नासिकाकारमेव हि । மூக்கு எள்ளபடிபோலே இருப்பக

ழுகூரிஸிவிவின் எசேர் ஏ यச் भवेत् ॥ இரண்டு காஸாத்துவராததுக்கு கடுபித்தியுயாம் விரல் 1 : அதின் கனம் யலை 1.

पुटयोर्मच्यभित्तिस्तु पुष्करं लिति विद्यते । காணாதஅவாரங்களின் க®்ததிக்கு புஷகாமென்று பெயராம்.

अर्थार्धं यवमालम्ब्य नासाग्रं पुटसूत्रतः ॥ புடஸூததிரததிலே லின்றம நாலாகத்ரம யவை 1.

साधेवेदयवं गोजीदीधै तस्याधीविस्तरम् । ॐकार्क्क®மகம மலை 1

सपादचतुरंशं तु आस्पदीर्धं तु तिर्यगम् ॥ अम्बं क्रुक्रस्त हैजाक अरक 41ॄ.

उत्तरोष्ठायतं चास्यदीर्घतुल्यमुदाहृतम् । उம्कुकृहम्फ् का हिम्मगण्याम् म्याकवा हेर्नुः.

आनुषूत्र्योक्त्रशं तारमास्यदीर्घावसानकम् ॥ அததப பரபபு வாயினுடைய நீளமளவாக அடைவி சீல இருசமாயிருப்பது.

### उत्तमदशताळविधिः ।

### यवमानघनं पाली उत्तरोष्ट्रस्य चोपरि ।

மேறு தட்டின்மேல் பாலி கனம பவை 1.

### त्रिवकावनता पाठी तदोष्ठसदशायतम् ॥

அந்த மேறுதட்டிலே வளோது அந்த உதட்டுக்கு அள (‱ ?) வாயிருப்பது.

## अष्टादशयवं प्रोक्तं अधरोष्ठस्य दीर्घकम् ।

கீழுதட்டின் கீளம் பவை 18.

# यवाधिकाङ्गुलं तस्य विस्तारं द्विजसत्तम !॥

கீழுதட்டின் விஸ்தாரம விரல 1 யவை 1.

# अधरं पालिकासार्धयवमानमधोगतम् ।

கீழு தட்டின் பானிகையவை 1.≩. இதை கீழ்கோக்கி மிருபபது

### चिबुकादधरोचं त सार्धपड्यवमुच्यते ॥

மேலவரபககொட்டைக்கு மேல் உதட்டு உயாம யவை 13.

## किंचित्प्रहसिताकारमास्यं युक्त्यानुकारयेत् ।

வாயையுக்திக்கிடாக சிறிது சிரிததுககொணடிருபபதா கசசெய்வான.

# अधराचिनुकालम्बं सार्धपक्षाङ्गलं भवेत् ॥

அதாததினின்றும் மேலவாய்ககொட்டை கா [பி ²] விரல் 2].

#### जनसङ्ख्याताताताताताचाः ।

# चिवकात्त हनोवैशं सार्धाष्ट्रयवम्यते ।

சிபகக்கினின் மம் அளவின்னடிய வம்சம் யுவை 81.

### सार्धवद्वयञ्चलं तस्य तारमायतवत्तवत ॥

அது விறுடைய தாரம விரல் 31g. இது ஆயத விருத் தமாயிருப்பதை

# हनुसन्धेः कर्णबन्धद्वयन्तर तु दशाङ्गुलम् ।

# हन्त्रोबिह्यं समारम्य पादोनद्विगुण मतम् ॥ कर्णवेशमिति ख्यातं ततः कर्णं वदाम्यद्रम् ॥

नेत्रातु कणबन्धीन्तं द्वयन्तरं सप्तमात्रकम् ॥ தேததிரத்துக்கும் காணம்தத்துக்கும் கடுகிரல் 7.

कर्णस्य तु विशालं तु अष्टादशयवं स्मृतम् । काळ्याकीयारामा पाळाचा १८.

अक्षिस्त्रोर्ध्वतः कर्णतुङ्गं चाष्टादशं यवम् ॥ அக்ஷிருத்திரத்தினின்றும் மேல் செலியுயாம் மலை 18.

#### उत्तमदशतालाविधिः।

### तदर्धं चोर्ध्वबन्धं त शेषं विवृतमच्यते ।

காணத்தின் பேல் கூடு யவை 9. ஙின்றது செவியி வைள்ளே விசாலமாவன

# नेत्रसत्रादधः कर्णबन्धं सप्तदशं यवम् ॥

கே ததிர சூ ததிரத்திற்குக் கீழ் [காண \*]பக தம யவை 17

### सार्धवेदाङ्गलं तस्मात्तस्य नालं प्रलम्बयेत ।

கீழில கர்ண பாதததினின்றும் காதின்தண்டு ரீளம சூரல் 4½, கீழே காலுவதை (= தொங்குவது).

### पूर्वनाळततं व्योमभागं साधौराकं परम ॥

கோதில் மூததண்டுப பாபபு பிரேல் 1, தேதண்டின் பாபபுபிரேல் 1½. (முததணுடு-முன்றுள்ளதண்டு,பிததண்டு-பின்றுளை தண்டு).

## नालयोर्व्यासमाख्यातं घनमधिङ्गलं तयोः ।

இதை இரண்டு தணடின கனம விரல் 1/2.

### नालान्तरं त्रिपादं च वेदांशं विवृतायतम् ॥

இரண்டு தண்டுக்கும் இடையில் விரல் 4½ வெளி கீணடிருப்பது.

# कर्णतुङ्गमशेषं तु यवैकोनदशाङ्ग्रुलम् ।

கோதில எல்லா உயாமுமாக விரல ஒருயவை [குறைய 10] (அதாவதை விரல் 9, யவை 7)

# पिप्पलीघनमधौंशं द्विगुणं हि तदायतम् ॥

#### जनसङ्ख्यातालविधिः ।

उन्होर्ज कार्धमान्त्रं स्थानमहादार्पं श्रयानगम् । ਨਿਸ਼ਸ਼ ਸਿਤਕਟੀਟੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਗਮੀਜ਼ਰਚਰਿ\*: ॥ अक्षिमत्रादधः कर्णदारमधीङ्गलं भवेत । कर्णादारं ततं । निम्नं सममेव हि वर्तलम् ॥ कर्णणलीवनं सार्थयवं नीवं चतर्यवम् । पष्रकर्णस्य विस्तारमध्यर्धांशमदाहतम् ॥ केशान्तात्पष्ठकर्णान्तं दशन्तराध्यधेमात्रकम् । पृष्ठकेशावसाने त नाड्यधीशकं ततम् ॥ तस्याधः प्रष्ठप्रीवोचंः युगांशं तियवाधिकमः। क्रकाटिधः प्रष्ठाग्रं वाग्रं त<sup>§§</sup> नवाङ्गलम् ॥ प्रष्ठप्रीवस्य मुलस्य तारं सार्धदशाङ्गलम् । आमलाग्रं ऋमात्भीणं ग्रीवं वत्ताङमच्यते ॥ हिकासूत्रोपरि स्कन्धतुङ्गं तु चतुरङ्गलम्\*\*। तस्मादाकाटिसीमान्तं वंशमृक्षांशमायतम् ॥

<sup>&</sup>quot;'अध्यर्थांशं दि तशत' मिति शिल्परत्मपाठः ।''ततः' इति शिल्पर्त्समपठः । है' द्वन्तरत्स्यर्थमात्रकं'निति शिल्परत्मपाठः । :'' पृष्ठकणीवसाने तुः कृतात्मधीषकं धन'मिति शिल्परत्मगाठः । ''' पृष्ठकणीवमिति शिल्परत्मगाठः । ''' एतद्मन्तरं 'कर्णकन्धा-व्यव्यामां कृत्यस्यमाध्यानां कृत्यस्यमाध्यस्य ।। स्वर्धापेषमानां कृत्यसीमकम्, सप्तार्थकम्मानं कृत्यसीमकम्, सप्तार्थकं नां स्कर्मादेषमाधिकमाल्यम् ॥ पृष्ठमोवाद्यस्ताष्ट्रकम्मानं दशाकुकं ।' द्वायिकं शिल्परत्ने संदस्यते ।

#### उत्तमदशतालाविधिः।

नदेशननविस्तारं सार्धघोडशकं यवम । वंशमानादधस्तात्त वंशमुळं गणाङ्गळम् ॥ परे त तक्क्मेवं स्याद्र्यासं तस्य वदामि ते । सार्धमक्षाङ्गलं प्रोक्तं कक्षयोरन्तरं द्विज!॥ कक्षयोस्त्वंसफ [ल\*] कातुङ्गं सप्ताङ्गलं(।न्तरं) भवेत् । कक्षोर्ध्वे बाहसीमान्तं सप्ताङ्गलमदाहृतम् ॥ सार्धषोद्धशमात्रं त मध्यव्यासमदाहतम् । कक्षस्याप्रविशालं त सप्तमात्रमदाहृतम् ॥ नाभिसत्रे त विस्तारं सार्धद्वयर्धाङ्गलं । भवेत । कटिबन्धे त विस्तारं त्रिषडंशमदाहृतम् ॥ पादोनधर्मभागं त स्फिक्पिण्डं प्रति विस्ततं । सक्तौ तौ समाख्यातौ तयोर्मध्यं चतर्यवस् ॥ अपरे तरविम्बोक्तं पार्श्वव्यासमदाहृतम् । कक्षस्याप्रविशालं तु सप्तमात्रमुदाहृतम्ः॥ सपादषोडशमात्रं स्यात्स्तनसूत्रेण विस्तृतम्ः। सपादद्वादशांशं तु मध्ये पार्श्वे घनं भवेत ॥

 <sup>&#</sup>x27;कक्षाथस्त्यांसफलकातुक्र'मिति शिल्परस्नपाठः। †'सार्थिविशाणुक'मिति
 शिल्परस्नपाठः। ‡ 'अपरे तारमेबीक्तं पार्थव्यासमयोच्यते' इति शिल्परस्न-पाठः।
 प्राप्तिकाल्यस्त्वादे सुन्तिक्तं द्विस्तृतिः।' इति शिल्परस्नपाठः।

#### जनामद्रशतालाबीधिः ।

श्रोणिमध्ये घनं पार्श्वे सप्तदशास्त्रं भवेत । तत्त्रकोण्यदयं विप्र! सप्तमात्रमदाहृतम् ॥ नामिसूत्रादधश्चोर्ध्वे चतुर्विशसङ्गठं \* भवेत् । श्रोण्यधस्तात्कटेहचं सार्धभताङ्गलं भवेत् ॥ तत्कटेस्त घनं धीमन ! सार्धभान्यङ्गलं भवेत । पपिण्डं चे।रुम्लातु नीवं सार्धयुगाङ्गलम् ॥ तिरिण्डलम्बनं त्वर्धसत्रादधोऽङ्गलं भवेत । कक्षाज्यठरनिम्नं तु सार्धद्रयङ्गलं भवेतु ॥ वीवं सवनतं नाभी वीवाष्ट्री परिवेष्टिती ।। कण्ठमूले नतं तारं तुङ्गं चैव चतर्यवम् ॥ **डिका**धस्वक्षमात्रां च<sup>§</sup> जन्नसूत्रमुदाहृतम् । हिकामध्यान "कक्षांतं भान्वंशं पादहीनकम् : ।। हिकादास्तनसृत्रान्तं स्तनान्तरसमं भवेत् । हृदयं स्तनयोर्मध्ये निम्नमध्यर्धमात्रकम् ॥

<sup>&</sup>quot; 'चतुर्वह्यसृष्टिमिति' शिल्परत्नपाठः । ' 'नोत्रं सुद्रमनामेस्त्र द्वे रखे परिबेष्टिते' इति शिल्परत्नपाठः । ; 'कर्णमूले वृ तत्तारामिति 'शिल्परत्न-पाठः । § 'बिकादश्वाक्षिसूत्रं तदि'ति शिल्परत्नपाठः । "' 'बिकामध्यान्त्रि'-ति शिल्परत्नपाठः । !! 'कर्ल्यशेक्षिमरंशकै 'रिति शिल्परत्नपाठः ।

हृदयस्तनपीठोचं दयाङ्गलमदाहतम् । सप्तादद्ययं स्ट्यात स्तनग्रानीलविस्ततवः ॥ तनमध्ये चचकोचं त व्यासं चेव यवद्रयम । नाभेस्थलस्य विस्तारं व्योमांश दियवाधिकम् ॥ नाभिष्रदक्षिणावृत्तं मूलतार् यवद्वयम् । तन्त्राभ्यवदमध्यस्थं नाभिसत्र दिजोत्तम ! ॥ नाभेरधस्तात्पादोनं श्रोण्युच पश्चमात्रकम् । तदधस्ताःकठिश्रोणी सार्धद्वयङ्गलमुच्यतेः ॥ तस्मादामेढमलान्त मेढपीठं युगाङ्गलम् । सपादपश्चमात्रं च लिङ्गदीर्घमुदाहृतम् ॥ छिङ्गम्लाविशालं तु सप्तादश यवास्स्मृतम् । छिङ्गायामत्रिभागैकमप्रगण्ड्यायतं भवेत् **।।** ६ 'रक्तोत्पलस्य मुकल (सं\*) निभं त तदमक'मिति शिल्परस्तपाठः ।

उत्तमदशतालाविधिः । नीलं वे कण्ठमले ।तः । यवत्रयप्रमाणतः । अध्यर्धायामसंयक्तं कल्पंयनमन्त्रिवडवेत (१)॥ कण्ठमछे नत हिकासत्राधस्तात्प्रकल्पयेत । हिकासबोपरिष्ठात्त नीलकण्ठं प्रकल्पयेत ॥

<sup>:</sup> तद्धं तत्कटिश्रोणिगाढं तु त्र्यङ्गुलं भवे'दिति शिल्परत्नपाठः ।

#### जनमहरामास्त्रीक्षेत्रः ।

तदग्रमाण्डिम्ल तु यवमान बृहत्तरम् । रक्तोगलमकलायामभग्रमण्ड्यप्रमच्यते ॥

मुष्कायामविशास तु सार्धवेदाङ्गुलं भवेत् । वनं सार्धगुणांशं तु तन्मूलोध्वेरिकस्थनम् ॥

.....மாக 8g. அத்துடைய முலத்திகே மேல் அடைய் வடைய பாகலை மால அ

> मेढ्पांठस्य मूलस्य ज्यासं सप्तार्थमात्रकम् । மட்சர்டத்தினுடைய விஸ்தரசம் சிரசு 7}

महर्पाठस्य म्लानु जरुम्लस्य मासलम् ॥ पटाट १ मा अङ्गानु । ज्ञास्त्रकृषेक अञ्चाकृतः स्थातः

जानुमण्डलविस्तार सपादचतुरङ्गुलम् । इ.स.कारकणः २ क्रीकाकारम् कीरकः 44

सार्धद्वयाङ्गुल प्रोक्तं पृष्ठजानो नतं विदुः ।। छात्रक्रकः एक को का उत्तर की राज्य 23

सार्धद्वयाङ्गुल प्रीक्तं जानुमण्डलनीवकम् । आक्राक्र प्रकारका स्वाक्ति 2 है.

मध्ये तु पार्श्वयोदरंग यथासान्दर्थमाचरेत् ॥ கடின் இடை பாசலை மகள் இட மற்ற முன் உடும் களினும் அழகு கரு சடர்க்கெம்யான

अशुमद्भेदं अष्टाचत्वारिशपदछः ॥

#### जनसहस्रातास्त्राधिः ।

अथ विमानादिमानविभागार्थमङ्गुळीनां विधि वस्य । मानाङ्गुळ मात्राङ्गुळ देहळ्याङ्गुळीमीते त्रिविध भवति । दिवादिखरस्यो जाळ-कान्तः प्रविष्टे तद्वीचरा अत्यन्त क्षुण्णा ळवाः परमाणवः प्रोक्ताः । परमाणुभिरद्याभीरचरेणुः। रचरेणुनाष्टगुणितं रोमाप्रम् । रोमापादङगुणितं ळिख्या । ळिख्यादङगुणितं यूकम्। यूकादष्टगुणित यवम् । यवादष्ट-गुणित मानाङ्गुळमुन्तमम् । तद्धांशांन मध्यमम् । तत्तुरायांशांनमध्यम् । पुरुषस्य दक्षिणहस्तमध्यमाङ्गुळेमध्यमपर्यणि विस्तारं (आयतं वा) मात्राङ्गु-ळम् । बेरोग्मध्य नत्ताळवरोन विभायेकाशं देहल्डधाङ्गुळ तदष्टांश

त्रयाणामङ्गलाना मञ्जा । मात्र च म्तीन्दृविश्वभगमांश्लोक्तानि-वकाङ्गलस्य । कलागोलकाश्विनीयुम्मश्राद्यणांवदगाश्चिपक्षाश्चेति इयङ्गलस्य । अग्निरुद्राश्लिगुणार्णकाल्यारामगर्गमच्या इति ज्यङ्गलस्य । विषये-विद्यम्तिष्टाजानिकराञ्ज जाननयुगतुर्येन्र्ररीयाणांति चतुरङ्गलस्य । विषये-विद्यम्तिष्टुसुप्रतिष्टाष्ट्रयिव्यर्ष्वति पश्चाङ्गलस्य । कमाङ्गरससमय-गायत्रीङ्गत्तिकाञ्चमाराननकौशिकर्तवः पडङ्गलस्य । याताल्युनिषात्वो लोकोष्णिक्षोदिणोद्वीपाङ्गाम्योनिययश्चेति सप्ताङ्गलस्य । लेकपाल-नागोरगवस्वतुष्ट्व गणाश्चित्रश्चास्त्रय । वृहतीमहररभ्रनन्दसुत्राणि नवा-हुलस्य । दिक्शादुभावनाडीगङ्गत्य इति दशाङ्गलस्य । बिष्टुसुद्राश्चेत्य-

<sup>&#</sup>x27; लीक्षे'ति पाठान्तरम ।

#### तमग्रहतामास्त्रविधिः ।

कादशाङ्गुरुखः । वितासितमुखं तारुं यमं चाकाँताशिकंगती चेति द्वादशाङ्गुरुखः। अतिजगती त्रयोदशाङ्गुरुखः। शक्यरी मनुस्रपुर्दशाङ्गु-रुखः । अतिशक्यरी तिथिखेति एव्यदशाङ्गुरुखः । कियाष्टीन्दुकरुधकेषेति भोडशाङ्गुरुखः । अत्यष्टिस्ततदशाङ्गुरुखः । प्रकृतिदेक्षियगुरुखः । अतिश्वतिरक्षोनार्वशस्य । कृतिर्वश्चरुखः । प्रकृतिदक्षविशदङ्गुरुखः । आकृतिर्द्वाविशतेः । विकृतिस्त्रयोविशतेः । सन्त्रतिस्ववृविशतेः । अतिकृतिः प्रवृविशतेः । उन्कृतिस्वयोविशतेः । नस्त्रत्रं सप्तविशतेः । अतिकृतिः प्रवृविशतेः । उन्कृतिस्वयुविशतेः । नस्त्रत्रं सप्तविशतेः ।

एवं मानानि भवन्ति । मानं प्रमाणमुन्मान परिमाणमुपमानं लम्बमानमिति षण्मानानि ।

आयाममायतं दीर्घम्मानमिथेकार्थवाचकाः । बिस्तारं विस्तृत तारं विद्युतिर्विद्युतं व्यासं विसारितं विपुछं तत विष्क्रम्भं विशालमिति प्रमाणस्य । बहुछं नीत्रं धनियित्व । उच्छाय तुक्रमुक्तमुदयमुस्तेथ-युच्चमिद्युन्मानस्य । निष्क्रसं निष्कृतिर्विर्मितं निर्गतिरुद्धममिति च । मार्ग प्रवेशनं नतं परिणाइं नाहं इतिराइतमिति परिमाणस्य । निवृत्त विवरमन्तरमिद्युपमानस्य । सूत्रालम्बनान्वितं वस्तत्तसुम्बमानमिति । एतैष्यणमानैर्युतं वेदं कारयेत ।

<sup>&#</sup>x27; ' सूत्रं छम्बनमुन्मित'मिति पाठान्तरम् ।

#### उपग्रदशतालविधिः ।

अथ देवानां तालविधानम् । देवस्योत्तमं दशतालम् । तथैव ब्रह्मशङ्करयोः । श्रीभृम्योरुमासरस्वत्योश्च मध्यमं दशतालम । इन्द्रादिलोकपालानामादित्यचन्द्रयोद्गीदशादित्यानामेकादशरुद्राणामष्टव -सनामश्चिन्योर्भगमार्कण्डेययोर्वीशशेषकयोर्दर्गागहसप्तर्षीणामप्यथमं द-इतालम् । यक्षेत्रानवप्रहारान्यदेवानां नवार्धतालमानेन । दैत्ययक्षोर गेशसिद्धगन्धर्वचारणानामत्तमनवतालेन । देवकल्पमनजानां सञ्यङ्गलं नवतालम् । निशाचरेन्द्राणामसराणाः च नवतालम् । मर्त्यानामष्टता-छेन । वेतालानां सप्ततालेन । प्रेतानां षटतालेन । कुब्जानां पञ्चतालेन । वामनानां चतुस्तालेन । भूतानां किन्नराणा च वितालेन कृष्माण्डानां द्वितालेन । कबन्धानामेकतालेन । तेषां प्रत्येकमुत्तम-मध्यमाधमभेदानि भवन्ति । चतुर्विशच्छताङ्गलमुत्तमं दशतालम् । सर्विशातिशताङ्गलं मध्यम दशतालम् । पोडशाधिकशताङ्गलमधमं दशतालम् ।

अङ्ग्रष्टप्रदेशिनीभ्यां मित प्रादेश, अङ्ग्रष्टमध्यमाभ्यां मितं तालमङ्गुष्टानामिकाभ्या मितं वितस्तिरङ्गुष्टकानिष्टिकाभ्यां मितं गोकर्णम्। मानाङ्गुलेन चतुर्विशलङ्गुले किष्टुः, पञ्चविशलङ्गुले प्राजापत्य, पङ्ग्वि शर्सङ्गुले धनुर्मेहं, सप्तविशत्यङ्गुले धनुर्मुष्टिस्तबतुर्गुणो दण्डस्तेन दण्डेन प्रामादीनां विन्यासं कारयेत ।

#### रसम्बद्धातालानिष्ठिः ।

अधातः प्रतिमालक्षण वक्ष्ये । बेरस्य लम्बमानं पूर्वमेव परीक्ष्य कारयेत् । अष्टषष्टबङ्गलायता चतुर्विशत्मङ्गलबिस्तारां द्वयङ्गलघनां रूष्ट्री श्रक्ष्णां फलकां गृहीत्वा परितस्त्रयङ्गलं नीत्वा मानसूत्र विन्यस्य प्राक्पश्चि-मभागस्थानि सूत्राणि प्रसारयेत् । मध्ये सूत्रं विन्यस्य मध्यसूत्रा देका-ङ्गलं पुरुपर्यन्तम् त्र तदेव दगन्तरी स्यात् । तस्मात् न्यर्भाङ्गलं नेत्रपर्यन्त. तस्माद् द्वयर्थाङ्गल मुखपर्यन्त तस्माद द्वयङ्गलं कर्णपर्यन्त तस्मात् ज्यङ्गलं कक्षपर्यन्त तस्मादशाङ्गल बाहुपर्यन्तमेव वयादश मुवाणि विन्यस्य परभुजस्य मणिबन्धावमानं मानस्त्रद्वयमत्र तत्तारं नीत्वास्यन्तर भवेत्। पुरतो मध्यसूत्रयोगं मध्यसूत्र, तस्माट द्वयङ्गलं पुटसूत्र, तस्माट् द्वियवाधिकं द्रघङ्कलं नेत्रसूत्र तदेव वक्तवबाह्य. तस्मात् ज्यङ्गलमन्तर्भुजा विवतं तदेव कक्षपर्यन्त, तद्वदेव चत्रङ्गल बाह्ययेन्तं तदेव मध्ये मध्य कक्षास्यन्तरगतमङ्गपार्श्वमध्य स्यात् । तस्माद् द्वयङ्गल कणेपर्यन्त तस्मात् त्र्यङ्गल शिरःपृष्टावसानकः तदेव परभुजाविष भवतीति । एवं दक्षिणोत्तरमतानि सत्राणि पर् च विन्यस्य तत्तासूत्रसङ्गे सुधिर कुला तन्तन। यत्रान्तरमात्राणि सत्राणि सृपिरे संयोज्यात्र प्रातकण्डल लाह-मयं मन्भय वा संबन्ध सत्राणि प्रत्मबंदात ।

भ्यानकस्य मध्यस्त्रं गोळिशिखामणेमस्य म्ह्नं श्रसङ्गध्य नासाग्रस्य च मध्ये क्षण्ठस्य इदयस्य कुंखनीभयोनं गादयोश्च मध्ये प्रळम्ब-येत् । तत्त्वृत्रसंस्यर्भे नामाय जुल्किमध्यं च । स्त्राम्मीस्प्राननं यडङ्गळ.

हनुमध्य यवाधिकचतुरङ्गलः हिकान्तं चतुरङ्गलं, हुन्मध्यं द्वयधीङ्गलः, नाभिष्यड्यवमेकाङ्गुल. योनिमूल द्वयङ्गुलम् . ऊरुमध्यं त्र्यङ्गुलं, जान्वन्तर षडङ्गुल, जङ्कान्तरमष्टाङ्गुल, नलकान्तर वाडशाङ्गुलम्, (अष्टाङ्गुलं वा ') मूत्राखुर्वं सार्धाङ्गुरुमङ्गष्टाप्र सूत्रात्परतो द्वयर्थाङ्गुरुमेव मध्यत्रसूत्र-वशान्मानयेत्। बाहुपर्यन्तमेव पार्श्वसूत्रं स्यात् । चूडामणौ मूर्धि कर्ण-पाल्यन्तरं बाहुकूर्परयाः पार्श्वे जानुजङ्कागुल्फाना मध्ये प्रलम्बयेत् । मोलौ मूर्धनि कुकाटिकाककुद्दशस्पिक्पाणींना मध्ये पृष्ठमध्यस्त्रं प्रलम्बयेत् । शिरःपार्श्वे वक्त्रबाह्यं गण्डपार्थे चुचुकाप्रमध्ये श्रोणिपार्थे चोरुजङ्कयोर्मध्ये वक्त्रबाह्यसृत्र प्रलम्बयेत्। एतानि पट् च पीठाव-लम्बान्यन्यानि तत्तदङ्कसंस्पर्शान्येव लम्बयेत् । आसनस्योध्वंकायस्य पूर्वयन्मध्यसूत्रादीनि वट् सूत्राणि आसनस्योपरि लम्बयेत् । मध्यसत्तं जानूपरिष्टात्केशान्त तन्मध्यगं (बाह्वोरुपरिष्टात्केशान्त तन्मध्यगं जान्वोः पार्श्वाभ्यां बाह्रभ्या च मध्यमं सूत्र () प्रलम्बयेत् । सूत्राहा-मजान्वन्तरमुर्ध्वकायसमं दक्षिणजान्त्रन्तरं तदेव चतुरङ्ग्छ त्र्यङ्गछ यवोन बान्यत्सर्व पूर्ववत्कारयत् ।

अधात उपमान वश्ये । पराजस्य मणिवन्धान्तरमण्डाङ्गुङ-पुष्णीषाण्डङ्कचकान्तर मुखं, मध्योदराल्कूपरान्तरं वडङ्गुङं, अभय-हस्तस्य मध्यमाङ्गुङाप्राण्चुणुकान्तर त्रयोदशाङ्गुङं, स्वागतस्य मध्या-नाभ्यन्तर दशाङ्गुङ, वरदस्य मध्याञ्चोष्यन्तरं नवाङ्गुङं, वामहस्तस्य

#### उत्तम दशतालाविधिः ।

मध्याङ्गुटामेद्दान्तरं वडड्राट, उक्स्ट्रान्तरंमकाङ्गुटम्हमध्यान्तरं द्वयर्ध-क्रूंटं, जान्वन्तरं चतुरङ्गुटं, जङ्गुयोर्मयं पञ्चाङ्गुटं, नटकान्तरं वडङ्गुटम् अक्षयोरन्तरं पञ्चाङ्गुटं, पार्व्यन्तरं चतुरङ्गुटं, तन्मध्यान्तरं पडङ्गुट्टम्, अङ्गुष्टान्तरमद्यङ्गुटं, यथनस्य तिर्यमातम्बस्त्रस्य दक्षिणतो सुखं त्र्यञ्चुटं पादाङ्गुष्टयोर्मयं विश्वसङ्गुटं, गार्क्यन्तरं भागं, जान्वोरन्तरं चतुर्दशाङ्गुटं स्यात् । एवसुपमानं च टक्षयेत् ।

## इति श्रीवैखानसागमे मरीचित्रोक्ते द्वाविशः पटलः ॥

अध देवेशस्यांतमदशतालवशान्मान वश्ये । त्रियवाधिक-मकाङ्खलमुष्णीय, केशान्त ज्यङ्गलं, दृक्षस्त्रं त्रियवाधिकचतुरङ्गलं, तसमं पुटान्तं, तसमं हत्यन्तं, गलमर्थाङ्गलं, हिक्का यवानचतुरङ्गलं, हिक्काया हृदयान्तं हृदयानाम्यन्त नामेमॅद्ग्लं कमान्ति्यवाधिकत्रयो-दशाङ्गलं, मेद्दाद्वीयाम तियवोनसप्तिवश्यङ्गलं, जानु त्रियवाधिक चतुरङ्गलं, जङ्ग चौरुसमायामा, पाद सत्रियवचतुरङ्गलं, पादायामं सप्तदशाङ्गलं, हिकास्त्रादयस्ताद्वादुरीर्घ सप्तविश्यङ्गलं, कृर्यरं दृष्पङ्गलं, प्रकोष्टमकविश्यःबङ्गलं, तल साताङ्गलं, तम्मण्यमाङ्गलायामं पडणीङ्गलं, तर्जनी यवाधिकप्रबाङ्गलं, अनामिका तद्यवाधिका, अङ्गष्टं यवाधिकमागं, किन्दाङ्गलं तद्यवाधिकं स्यात्।

#### सम्बद्धातालाविधिः ।

**अथ प्रमाणं वक्ष्ये । उष्णीषात्पूर्वकेशान्तं नवाङ्गुळं, द्विपार्श्वयोस्त**-त्समं, पृष्ठकेशान्तं द्वयङ्गुळं, (मुखस्य विस्तारं) चतुर्दशाङ्गुळं मुखं, द्विचत्वारिंशदङ्गलं नाहं शिरसः, प्रष्ठतःकर्णयोरन्तरं त्रयोदशाङ्गलं. पूर्वतष्यद्भिंशत्यक्कुलं, शेषं कर्णयोस्स्थानं, भुवोर्मध्यमेकाङ्कलं, केशान्ताद भुवोर्मध्यं त्रयङ्गुळं, (अष्टाङ्गुळाधे तिर्यगुपक्षेपमक्षयामं?) मध्यमष्टा-र्धाङ्गलं, ग्रीवाप्रविस्तारं नवार्धाङ्गलं, ग्रीवामूलविस्तारं बाह्वोः पर्यन्तं चतुश्चत्वारिंशदङ्गुलं, वक्षोविशालं चतुर्विंशत्यङ्गुलं, हृदयविस्तारं विंश-त्यङ्गलं, स्तनयोरन्तरं चतुर्दशाङ्गलं, (दशाङ्गलं?) मध्योदरं षोडशा-कुछं, श्रोणिविस्तारमष्टादशाङ्गुछं, कटिविस्तारं विंशत्यङ्गुछम् , ऊरुमूछवि-शालं त्रियवाधिकं त्रयोदशाङ्गुलम्, ऊरुमध्यविस्तारमेकादशाङ्गुलं, जातु-विस्तारं नवार्धाङ्गुलं, जङ्गामूलमष्टाङ्गुलं, जङ्गामध्यविस्तारं सप्ताङ्गुलं, नलः काविस्तारं सार्धचतुरङ्गुलम् , अक्षगुल्फान्तं पञ्चाङ्गुलं, पादविस्तारं सार्ध-पञ्चाङ्गलं सार्धवेदाङ्गलोत्सेधं, पार्ष्णिविस्तारं सार्धितमात्रं, (पादाङ्गलिव-स्तारम् )अङ्गुष्ठायामं चतुरङ्गुळं, तर्जनी तद्यवाधिका,तद्यवोनं मध्यमाङ्गुळं, त्रिमात्रार्धानामिका, कनिष्ठिकाङ्गलायामं त्रिमात्रं, कनिष्ठाद्यङ्गष्ठान्तं क्रमात्सप्ताष्ट्राध्यनवषोडशभिर्यवैरङ्गलानां विस्तारं, (शेषं विवरं) बाहुमूळविस्तारं दशाङ्गलं, बाहुमध्यं नवाङ्गलं, कूपरं सार्धसप्ताङ्गलं, प्रकोष्टमध्यर्धसप्ताङ्गुळं, मणिबन्धं चतुर्मात्रं, तळं सार्धवण्यात्रं,

### उत्समद्रशतालविधिः ।

रदाष्टनवसप्तपड्यवविपुलान्यङ्गष्ठादिकनिष्ठान्तमङ्गल्यग्राणि, तचवार्धही-नसप्तेबेदेषुतुर्याप्रियवमङ्गष्टादिनखानां विशालं. द्वियवाधिकमायामं. द्विपर्वाङ्ग्रष्टमन्यानि तिपर्वाणि, अङ्ग्रष्टमूलपर्वाधाधिकाङ्गलं, द्वयधाङ्गलः मग्रपर्व, तर्जनीमृलपर्व चतुर्दशयवं, मध्यपर्व त्रयोदशयवा, अग्रपर्व द्वादशयवं, मध्यमाङ्गलिमुलपर्व अष्टादशयवं, मध्यपर्व षोडशयवा. अप्रपर्व सार्धपञ्चदशयवा, अनामिकामुलपर्व सार्धचतुर्दशयवा, मध्यपर्व सार्धत्रयोदशयवा, अग्रपर्व द्वादशयवाः, कनिष्ठाङ्गलिम्लपर्व द्वादशयवाः मध्यपर्वेकादशयवा, अम्रपर्व दशयवा, अङ्गुलीनाममे द्वियवाधिकं नखाग्रं, पार्थ्णिहस्तघनं वेदाङ्गलं, तन्मध्यघनं द्वयर्थाङ्गलमप्रमङ्गली-बत्क्षीण, शुकोदरघनं द्वधर्धङ्कुलं, मणिबन्धात्तदायामं सयवं भागं, द्भुकोदरविशालं द्वियवोनं त्र्यङ्गलं, पार्ष्णिहस्तविस्तारं द्वियवोनचतुरः ङ्कुलं, तस्याप्रे तर्जन्या किंतानामङ्गुलीनां मूलतलं मांसलमर्थमात्रेण, शेषं तलं निम्नम् , अङ्गुष्टतर्जनीम्लयोस्सार्धत्र्यङ्गलम् , अङ्गलीनामधो-म्लसन्धरङ्गलम् , (एकाम्रो वा नीचार्धाङ्गलं १) कनिष्ठिकादेशमूलात्तर्ज-नीमूलपार्थगा आयूरेखा, मध्यमाङ्गल्यधो द्वयङ्गल, तस्य षड्यवाधस्ताद्वि-द्यारेखाः तलमूलाकराप्रान्तं ब्रह्मरेखाः, दक्षिणे करतले चत्रशङ्कसमा रेखा भवेत्। उपक्षेपनिम्नं द्वियवम्, अन्तरावर्तं द्वयङ्गुलम्, उपक्षेपविशाल-मध्यर्धाङ्कुळं, त्रियवोन्नतं हस्तिमस्तकवद्विस्तीर्णमस्तकं सोननमङ्गळम्(१)।

#### तत्त्रमद्रशतास्त्रविधिः ।

(भृतलं) भृश्वतुर्यवा सार्धाङ्गलायामा सार्धेकयवविस्तारानतार्धमात्रान्तर्या वक्रपुच्छका चापवत् । भूलता स्निग्धरोमसंचिता, द्वयङ्गलं नेत्रतारं. भव-स्थलादर्घाधिकाङ्गलायामे अक्षिणी, अक्षिमण्डलमुर्घ्वाधोवर्मसंछन्नमुर्घ्व-वर्म द्वादशयवमधोवर्म चतुर्यवमेतयोर्योगं नयनसूत्रम्। ऊर्ध्ववर्मविस्तारं द्वियवम् , अक्षिमोचन(?)विस्तारमेकाङ्गलम् , ऊर्ध्ववर्म द्वादशयवमधोवर्म चतुर्यवमुर्ध्ववर्मणा संस्पृशेत्। षड्यवं कृष्णमण्डलं, तस्याभयोः पार्श्वयो-स्तदर्धाधिकायतौ शक्रभागौ. कनीनिकाविस्तारायामं यवं. नेत्रान्तरक्तं यवार्धं, ज्योतिर्यवप्रमाणं, दृष्टिर्यूकमात्रोध्वेवर्मततं द्वियवमधोवर्मततं यवा-र्धकं, वर्मणो घनमर्थयत्रं, नवतिः पक्ष्मरोमाणि, शेषं पक्ष्म, नासिकाप्रम-ध्यमुळान्तं क्रमाद्रष्टादशषड्यविस्तृतं, नासिकाप्रमङ्गळविस्तारं,गोजी-मुलाप्रं द्वयङ्गलोच्छ्यं, पुष्करमष्टयवोत्सेघं, तन्मूलविस्तारं द्वियवं, मध्य-विस्तारं द्वयर्धयवम् , अप्रविशालं त्रियवं, पटस्रोतोऽङ्गलं, तिर्यग्यवपञ्चकं पटस्य बहलं. यवमात्रायतान्वितं निष्पावबीजसदृशं तिलपुष्पसमाकारम्। नासिकापुटस्त्रान्नासाम् द्वियवार्धलम्बितं, सार्धचतुर्यवं गोजीतटं द्विय-वविस्तारं, द्रियका चोत्तरपाली सार्धयवविस्तता, त्रियवार्धततं सार्धय-ववेदाङ्गलायतमत्तरोष्ट्रमास्यतारं तदेव । चत्वारः प्ररतो दन्तास्त्रियवा-यामनिस्तृताः, तानन्तोऽधरदन्ता द्वियनार्धततायताः, चतुर्यनायते दंष्टे सदंशमुकुलोपमे ऊर्ध्वे, अधोदंष्ट्रे अर्धयवाधिके, पुरोदन्ताद्यवार्धेनायता-

#### वसमद्रशतालाविधिः ।

स्तत्समविस्ताराः पञ्चोपदंष्टा द्विपार्श्वगा द्वातिंशद दन्तसङ्ख्या । अधरो-त्तरयोर्दन्तायामसमावन्तस्तदर्धो दन्तरोपणो (१) जिह्ना षडङ्गलायामार्ध-विस्तारा, घृतजिह्नाङ्गलं (बाहु १) कर्णरन्ध्रं कलाङ्गलं पडङ्गलायतं, ताछ-विस्तीर्णं ज्यङ्गलमास्यं नवयवान्तरं द्विगुणायतं षड्यवार्धमुत्सेथं, पालिका रक्ता. भागं ततमायामं द्विगुणम्, ओष्ठावस्ताविबुका सार्घाष्ट्रयवं, हनस्तत्समं तस्माद्धनचकं सद्धियवं, तदनतं रुद्राक्षियवं, चित्रकं निम्नगं (?) हने।गेलं गलाकण्ठमङ्गलार्थं, गलरेखाध्यर्धकलायामा चापसात्रिभा. कर्णबन्धाद्धनोर्भध्यं दशाङ्गठं, तस्मास्तुष्कठं सृका, नेत्रादधस्तादपाङ्गनेत्रमङ्गलम् , अपाङ्गाःकर्णमूलं षडङ्गलं, कर्णं कलाततं, नेत्रस्त्रसमं कर्णस्रोतः, तत्कर्णतुङ्गतार (१) कर्णनालमूलं कलासार्धयवं, कर्णावर्ती सार्धयवतता, पाली चतुर्यवा, कर्णपिष्पली चतुर्यवविस्तारा हिगुणायता, पिञ्छूषी इयङ्गुलायामा षड्यवविशाला कर्णावर्ती-पिञ्छवीच्छिका यवर्तमन्तुर्ययवार्धविस्ताराः, पिञ्छवीकर्णच्छिका-कर्णावर्खेन्नतं चल्यन्तावदत्यर्धयव मर्धाङ्गलं (१) कर्णचूलीपिञ्छपी-कनीनिकायवान्तरं पिप्पछीपाल्योः पाछी बालेन्द्रसिन्नमा यब-निष्पावसदृशा, पिप्पली षड्यवायता चतुर्यवविशाला, स्रोतोऽघो नेत्रस्वात्पिञ्छूष्यधः कर्णनालं मात्रार्धधनयुक्तं, नालौ पूर्वापरी विवरं षड्यवमधीनाहं मात्रं स्यात् । कण्ठमूलादधी वपुः कार्यं,

#### उत्तमदशतालविधिः ।

कुकाटी सार्धाङ्गलनता तस्यापरं यवं भागं (१) तद ग्रीबायामं तत्रार्धाङ्गलं तारं द्वादशाङ्गलं तं स्कन्धयोस्समे (१) कर्णबन्धादध-स्कन्धसन्धिस्सार्धषडङ्गुलं, सप्ताङ्गलौ स्कन्धौ शोमान्वितौ. हिकासन्ना-त्कन्धसन्ध्युचं चतुरङ्गलं, तन्मध्येऽध्यर्धाङ्गलं जत्रु बाहुशिरस्सन्धिरंसा-न्तस्कन्धमूळतो नवाङ्गुर्छं द्वियवं, तस्माद् द्वियवं षडङ्गुर्छं बाहुशिरो जत्र-सहितं कूर्परांसं पञ्चाङ्गुलायतं त्र्यङ्गुलायतमुत्क्षेपं समी मुण्डिती (१) अजी समननं मापयेदेवं नीत्वा भुजं नयेत् । कण्ठाधस्तात्ककुद्वागायताष्टको-छकं(?) ककुद: कटिसन्ध्यन्तं वंशं विंशतिर्नागाधिका तत्समं ककदोऽ-धस्तात् षडुागे कक्षोडरान्तरं(?) कक्षाधस्ताद्वाहुपर्यन्तं द्वियवं नवाङ्गुलं, स्कन्धसन्वरधस्तादंसपीठं सार्धेन्द्रियाङ्गुळं, तस्माद् द्वियवाङ्गुळे अंसफळके स्तनसूत्रसमे, तत्रान्तरयोर्दशाङ्गुलं ककुद् , घर....त्रिमात्रतारं सप्ताङ्गुलं तद्वक्षसो मांसलं तयोस्सन्धिवंशतारं कलानतं वंशपार्थे चांसफलकाया अधो नवाङ्गुळं, बृहत्योस्स्तनान्तरं वंशात्सुप्रतिष्ठाकळं तयोर्बृहती स्त-नयोर्मध्यं सप्तदशाङ्गुलं घनं बृहत्या कटिसन्ध्यन्तरं मध्यं सप्ताङ्गुलायतं तद्दनं खाचतुर्भागं तदघोऽङ्गुलाधिकं कटि सार्धमुखं सार्धाङ्गुलं खण्ड-कान्तं खण्डस्य पुरस्तात्पायुर्भागाङ्ग्रुष्टं सार्घधृतिमात्रं कटिबन्धविशालं जचनस्य बहि:पृष्ठे वंशपार्थद्योः ककुन्दरं पडर्धाङ्गुलं विशालं निस्तौ ककुन्दरस्यान्तं ७ वक्कुछं बिन्दुखण्डकयोस्तिर्यक्रटिर्वेदार्धमात्रिका खण्डं

#### जनमद्रशतालविधिः ।

द्रयक्कलं तारं सार्धतुर्याङ्गलं स्फिगारम्भतारं नवाङ्गलं सुरूतं कण्ठः कम्बसमा वत्तो दिरेखावतोऽधस्तान्नाडिकाधस्सदादशयवं कक्षाया हिकान्तं तावत स्तनं कक्षादृष्टाङ्गलं पडङ्गलं नम्रमुरः हृद द्विय-वाधिकं हृदयात्स्तनपीठतङ्गमधीङ्गलं कक्षाधारलम्बमत्युक्तं यवकोलकं स्तनपीठस्योन्नतिः कक्षस्याङ्गुलं तत्पुरस्तान्मुखं विप्राङ्गलं यवं वृत्तं स्तनं यवोन्नतं स्तनाक्षं द्वियवतारं तदधस्ताद द्वयङ्गलं स्तनं हिका इयङ्गुलं निम्नं जत्रुरेखा इयङ्गलं नामिर्दक्षिणावर्ता षड्यवनि-म्नायतेन्द्रियाङ्गला नाभिः श्रोणिपार्थे त्रिकलाङ्गलाद् द्रधङ्गलोर्ध्वकटिश्रो ण्याइशेषं मेदपीठं सार्धपञ्चाङ्गलं लिङ्गायतं तारं द्विमात्रं मुष्कलम्बं तुर्यार्धाङ्गलं तत्समविस्तारं वृषाननसदशं मेढ्ं रुद्राक्षाङ्गलं प्रतिष्ठाङ्गलं हियवं जानमण्डलविष्यमभं घनं द्रवर्धमात्रं पार्श्वबन्धं तुर्याङ्गलं प्रष्ठाजान तिमात्रार्धयविस्तारान्वितं प्रष्ठजं कोलकं मध्यभागं शेषं पार्श्वयोरिप जान्वन्तादिन्द्रवस्यने (१) तालं मत्स्यवदुनतं पृष्ठजङ्काश्रितं मत्स्यपार्थ्णी द्वयङ्गलविस्तारं तनुकपृष्ठपार्श्वयोरन्तरं तद्वहिर्गते अक्षगुल्फयोस्तुङ्गं मनुपङ्कियवैर्विपुळं क्रमेणाष्टादशद्विविंशतियवं प्रतिष्ठार्धाङ्क्षळं पार्ब्णितारं ततुङ्गं शराङ्ग्रुलं सार्धं प्रपदतुङ्गमङ्गुष्ठद्वयङ्गुलघनं शेषाणि विस्तारसम-तुङ्गान्यष्टयविस्ताराहैर्घ्या नखमुखपार्थे द्वयोस्तुर्ययवं नीत्वा नखं नयेत्। चतुरर्धचतुस्सार्धाग्न्यग्नियवैरश्विसार्ध (मध्यर्ध)यवैः ऋमान्नखानां

#### तसम्बद्धातालविधिः ।

पिस्तारं, तर्जन्यादिकिनिष्ठान्तं त्रियवं तद्धांधेंन नखायतास्तर्जन्यहुष्ट-योरन्तरं चतुर्यवं, पर्वद्वयमहुष्ठमन्यानि त्रिपर्वाणि, खतारसदृशमप्रे पर्वान्तं यवाधिकमहुष्ठपर्वमूलामं शेषाहुळीनां द्वियवाधिक्यमेकैकं सर्वा हुळिमूलानां मूलतळं मांसळं पार्षिणमागे तळं पश्चाहुळायामं शेष वर्तुळं कारयेत् । पादौ द्वौ चक्रशङ्करेखासमन्वितौ । सर्वं सुज्यकं सुसंपूर्णं वेरं सळक्षणं चक्षुर्जन्दनमूर्ध्वकायमधःकायसममेव कुत्वा सर्वत्र विष्कम्भात्त्गुणं दृतं तत्परिमाणं स्यात् । सर्वेष्वङ्गेष्ठ एकयवा-दिपक्रयवान्तं हीनाधिक्यं न दोषाय भवति । तस्माययोचितं युक्त्या कारयेदिखाइ मरीचिः ।

इति श्रीवैखानसागमे मरीचित्रोक्ते त्रयोविंदाः पटलः ॥

#### APPENDIX C.

## ॥ प्रतिमालक्षणानि ।।

### विनायकः ।

स्थानकं वासनं वाणि पद्मपीठे विशेषतः । स्वदन्तं दक्षिणे हस्ते वामहस्ते किपत्थकम् ॥ मोदकं गजहस्ते तु अङ्कृशं दक्षिणे परे । वामहस्ते तु पाशं वा नागं वाप्यक्षमाठिका ॥ त्रिनेत्रं चतुर्पुजं होवं दुक्लव्यसनान्वितम् । आसङ्गं समसङ्गं वा स्थानके तु प्रकल्पयेत् ॥ आसने त्वास्नं चेतु वामपादं तु शाययेत् । वामतेरोणोरुम्पि पदिनोक्तिदेकासनम् ॥

अव मुद्रितानां सर्वेषामपि रुक्षणबन्नानां तन्त्रशिल्पादिमूरुप्रन्थे-भ्यस्समुद्रुतलालेषु भूविष्ठमप्रशब्दािरुक्तव्याखयादिकसुपळभ्यते । साकल्येन तद्विपरिवर्तनं दुश्शकमिख्यवीवनोधीपरोधकानां परमप्रशब्दानां साधुस्वरूप-मध्सतादपदस्यते ।

ईपडकततुर्वामे कर्तव्यन्तु । विशेषतः । व्याख्यक्कोपवीती च किरीटमकुटान्वितः ॥ सर्वाभरणसंयुक्तो महाकाया महोदरः । एवं विनायके ख्यातं वण्मुखस्य ततश्चृणु ॥

(अंञ्चमद्भेदागमे II)

गजनक् गणाधीशो भूतस्यो महोदरः ।
नागपत्नोपवीपवीतस्तु धनपिण्डोरुजानुकः ॥
नीलनीरस्तु भनपिण्डोरुजानुकः ॥
अवामवामावर्तेमहस्तः पद्मासने स्थितः ॥
स्वदन्तं परशुं कुर्योस्वदक्षिणकरद्वये ।
ळहुकं चाक्षमाला च वामगाणावयोत्पलम् ॥
रक्तवल्लवरं वाय स्थामाभं कनकप्रभम् ।
पीतकबुक्तसंल्लवं किरीटमकुटोज्वलम् ॥
शुद्धस्त्रवीपवीतं च सर्वाभरणपूषितम् ।
स्वं श्वक्षं वाङ्कारं दक्षे वामे पाशं च लहुकम् ॥
स्थानकं । वासनं वाय गणेशं कारपेत्तः ।
त्रिभिविराजित नेत्रैनंत्रान्यामथवा द्विजाः । ॥

 <sup>&#</sup>x27;कर्तेव्यस्तिव'ति भवितव्यम्। २ 'विनायकः ख्यात' इति भवितव्यम्।
 तिग्रन्तमासीनं वेद्यर्थः।

#### प्रतिमालश्रणानि ।

पद्मस्थं वापि पीठस्थं मधिकस्थमधापिवा । रष्ट्रासनस्थितो वापि प्रभादिपरिमण्डितः ॥ एवं स्थान्केवलो विध्याजङ्गकस्यान्वितोशावा । गणेजो भारतीश्रीभ्यां वामेऽवामे यतोऽधवा ॥ शक्त्यैकया यतो देवो यदि तलक्ष्म कथ्यते । आसीनमासने रत्नमकटादिविभषितम ॥ ज्यामवर्णं तथा इन्हें धारयन्तं दिरास्बरम् । उत्सक्के निहितां देवीं सर्वाभरणभषिताम ॥ दिगम्बरां सबदनां अजदयसमन्त्रताम । विद्रेश्वरीतिविख्यातां सर्वावयवसन्दरीम् ॥ पाञ्चहरूनां तथा गहां दक्षिणेन करेण त । स्पशन्ती देवमध्येवं चिन्तयेनमन्त्रनायकम् ॥ चतर्भजं त्रिनेत्रं च पाशाङ्कराधरं विसम । इक्षखण्डकरोपेतं वामेन देविगृह्यकम् ॥ स्पशन्तं पष्करेणापि खण्डमिक्षोस्त हे द्विजाः!। एवं संपाद्य तन्मन्त्रैः प्रतिष्ठामारभेद्दिजाः !॥ (उत्तरकामिकागमे पञ्चचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

अथातस्तप्रवक्ष्यामि विद्रेशस्थापनं परम् । आदौ त्वहमुमासार्थं भन्नाडार्थं हिमबद्दने ।।

उमया सार्थमिलर्थः २. आदाविल्यंभस्यासंपूर्णर्थत्वालदनन्तरं
 करेणुखेल्यर्थात्वं वैकेनार्थेन भवितच्यमिति संभाव्यते ।

#### प्रतिसालश्रणानि ।

करेणश्च गजेन्द्रेण सम्भोगमकरोत्ततः । यदच्छया तु तं दृष्ट्वा तदाकारमगामहम् ॥ १करेण्वराऋतं चोमां तदाऋीडमहं भृशम् । तस्यां तु गर्भमदधात्तस्मिन्काले १ तवे। १भवेत ॥ फलं दक्षिणहस्ते त वामहस्ते स्वश्रङ्गकम । पादाङ्कशोर्द्रहस्ते ४ तु गजहस्ते तु लङ्कम् ॥ करण्डमकुटं प्रोक्तं सर्वाभरणभूषितम् । शिरश्चकप्रभां कृत्वा पद्मपीठोपरिस्थितम ॥ दाडिमीपुष्यसङ्काशं सर्वाभरणभूषितम । आसनं स्थानकं वापि कारयेडिझनायकम ॥

(सप्रभेदागमे त्रिचःवारिंशत्तमपटले ॥)

विनायकस्य वक्ष्यामि मूर्ति चित्रोपयोगिनीम्। गजवन्त्रं त्रिनेत्रं च चतुर्वाहं महोदरम ॥ भग्नैकदन्तसयुक्तं स्तब्धकर्णं समाठिखेत । नागोपवीतिनं कुब्जं पीनस्कन्धाङ्किपाणिकम् ।। भग्नदन्तधरं चैकमन्यमुत्पलसंयुतम् । दक्षिणे विलिखेद्वामे सकुठारसलस्पृकौ (१)।।

१ 'करेणोराक्रति चोमा' इति भवितव्यम् । २ 'मदधां तस्मि'त्रिति भवितव्यम् । ३ 'तवोद्भव' इति भवितव्यम् । ४. 'पाशाहकुशावुर्ध्वहस्ते' इति भवितव्यम् ।

पार्श्वे बुद्धिकुबुद्धिन्यामधस्तादधुनान्वितम् । आसीनमुक्तमे पीठे सिन्धुराननविग्रहम् ॥ (शिल्परस्नसंयोजिते कस्मिश्चिद ग्रन्थे ॥)

प्रमथाधिपो गजमुखः प्रलम्बजठरः कुठारधारी स्थात् । एकविषाणो विश्रन्मूलककन्दं सुनीवदलकन्दम् ॥ (बहस्सीहतायामप्रापञ्चाशक्तमाष्याये ॥)

विनायकस्तु कर्तन्या गजवक्त्रस्चतुर्भुजः ।
स्थळकं १ चाक्षमाणा च तस्य दक्षिणहस्तयोः ॥
पात्रं चोदकपूर्णं २ च परशुक्षेत्र वामतः ।
दन्तस्चास्य न कर्तन्यो वामे रिपुनिषुद्दन ! ॥
पादपीठकृतः पाद एक आसनगो भवेत् ।
पूर्णं चोदकपात्रे १ च कराप्रं तस्य कारयेत् ॥
लम्बोदरस्तया कार्यस्तन्यकर्णश्च यादव ! ।
व्याप्रचमम्बर्यरस्तप्यक्षोपश्चीतवान् ॥
(हमविव्यत्वाख्ये विष्णुधः ॥)

दन्तं च परशुं पद्यं मोदकांश्च गजाननः। गणेशो मूषकारूढो विश्राणस्तर्वकामदः॥

(रूपमण्डने ॥)

वाचस्पत्ये विनायकलक्षणप्रदर्शनावसरे 'स्थलकं गजदन्ताकार'मिति
 विवरणं कृतम् । २ 'मोदकपूर्णं च' इति भवितव्यम् । ३. 'मोदकपात्रे' इति
 भवितव्यम् ।

#### मनियानभागानि ।

### बीजगणपतिः।

रक्तो रक्ताङ्गरागांशुककुसुमयुतस्तुन्दिलश्चन्द्रमौलि-नैत्रैर्युक्तस्त्रिभिर्वामनकरचरणो बीजपूरात्तनासः । हस्ताम्राक्रसपाशाङ्कशरदवरदो नागवक्तोऽहिभूषो देव: पद्मासनो वो भवत नतसरो भूतये विघराजः ॥ धतपाशाङ्कुशकल्पलतिकावरदश्च बीजपूरयुतः । शशिशकलकलितमौलिखिलोचनोऽरुणहनश्च गजवदनः॥ भासुरभूषणदीप्तो बृहदुदरः पद्मविष्टरो ललितः। .....सम्पदे मनजैः ॥ नमामि पाशाङ्कशदन्तभक्ष्य-संलक्षितं त्र्यक्षमुदारकुक्षिम । नागाननं नागकतोत्तरीय-मत्तप्तहेमप्रभमेकदन्तम् ॥ रत्नाक्षमालां परञां च दन्तं भक्ष्यं च दोभिः परितो दधानम । हेमाबदातं त्रिदशं गजास्यं लम्बोदरं तं शिरसा नमामि ॥ विवेशं सपरश्वधाक्षपदिकं १ दन्तोल्लस . . . . . . . कै-दींभिः पाशसृणीस्वदन्तवरदाढ्यैवी चतुर्भिर्युतम् । शुण्डामाहितबीजपूरमुरुकुक्षि त्रीक्षणं संस्मरेत् सिन्दूराभमिभास्यमिन्दुशकलाद्याकल्पमञ्जासनम् ॥

अक्षपदकमिति भवितव्यम् । अक्षमालेखर्थः ।

#### प्रतिमालभगानि ।

### हेरस्बः ।

सिंहोपिर स्थितं देवं पश्चवक्तं गजाननम् ।
दशबाहुं त्रिनेत्रंच जाम्बूनदसमप्रभम् ॥
प्रसादाभयदातारं पातं पूरितमोदकम् ।
स्वदन्तं सव्यहस्तेन विश्वतं चापि सुनते ! ॥
...करं चाक्षसूत्रं च परशुं सुद्गरं तथा ।
पाशाङ्कुशकरां शक्ति देवं लम्बोदरं शुभम् ॥
पीवरं वैकदन्तं च तुम्बुरूणां गणानिवतम् ।
(शिव्यस्ते पश्चविंशास्त्रये ॥)

वरं तथाङ्कुशं दन्तं दक्षिणे च परश्वघः । वामे कपालः वाणाक्षणाशं कौमोदकी तथा ॥ धारयन्तं करैरेभिः पञ्चवक्तं त्रिलोचनम् । हेरम्बं मूचकारूढं कुर्यात्सवीर्धकामदम् ॥ (रूपमण्डने ॥)

अभयवरदहस्तं पाशदन्ताक्षमाला-परशुमथ त्रिशर्षिर्धद्वरौमोदेकं च । विदश्तुवरासिंह२ पञ्चमातङ्गवक्त्ः कनकरुचिरवर्णः पातु हेरम्बनामा ॥ (क्रियाक्रमदोत्तौ॥)

 <sup>&#</sup>x27;पर्श्वधाभया'विति पाठान्तरम् । २. 'ब्यालंब'ति पाठान्तरम् ।
 'विद्धदपरसिंहः' इति किसु स्थात्?।

### वकतुण्डः।

लम्बोदरं त्रिनयनं पाशाङ्कुशधरं परम् । वरदाभयहस्तं च लसत्कर्णं सचामरम् ॥ (कृपमण्डने॥)

## सारमाणिन ।

बालः प्रस्तमात्रोऽपमिन्बकाङ्के निवेशितः । अतिरक्तो गजमुखो द्विशदो रत्नभूषितः ॥ चषकं पुष्करे विश्रत् सृणिपाशौ करह्रये । द्वाभ्यां करगलतां दोभ्यां दोलयत्रतवर्षिणीम् ॥ एवं ध्याखा जपेन्मन्त्रं बालाल्यं गणनायकम् ।

(जिल्परत्ने पञ्चविज्ञाध्याये ॥)

करस्थकदलीचूतपनसेक्षुकपित्थकम् । बालसूर्यप्रभाकारं वन्दे बालगणाधिपम् ॥

#### तरुणगणपतिः ।

पाशाङ्कुशाष्ट्रपकापिथजम्बुफलं तिलान्वेणुमपि स्वहस्तैः । धत्ते सदायस्तरुणोऽरुणाभः पायात्सयुष्मांस्तरुणो गणेशः ॥

#### भक्तविद्येश: ।

नालिकेराम्रकदलीगुळपायसधारिणम् । शरच्छशाङ्कसदृशं भजे भक्तगणाधिपम् ॥

१. 'द्विरद' इति स्यात् ।

प्रतिमालश्रकाति ।

वीरविषेशः ।

वेतालशक्तिशरकार्मुकखेटखड्ग-खट्टाङ्गमुद्ररगदाङ्कशनागपाशान् । शूलं च कुन्तपरशुष्ट्रजसुद्धहन्तं

#### डाक्तिराणेडाः ।

भालिङ्ग्य देवीं हरितां निषण्णां परस्परसृष्टकटीनिवेशाम् । सन्ध्यारुणं पाशसृणिं वहन्तं भयावहं शक्तिगणेशमीडे ॥

(क्रियाकमधोतौ ॥)

विषाणाङ्कुशावक्षसूत्रं च पाशं दधानं करैमोदकं पुष्करेण । स्वपल्या युतं हेमभूषाम्बराट्यं गणेशं समग्रदिनेशाभमीडे ॥

(श्रीमन्मन्त्रमहाणिवे ॥)

ध्वजगणाधिपः ।

यः पुस्तकाक्षगुणदण्डकमण्डलुश्री-निर्वर्थमानकरभूषणमिन्दुवर्णम् । तं घोरमाननचतुर्भुजशोभमानं त्वां संस्मेदेद ध्वजगणाधिपते ! स धन्यः ॥

## पिङ्गलगणपतिः ।

पक्वचूतफलकस्पमञ्जरीमिश्चुसारतिलमोदकैस्सह । जदहरूपरशहस्त ते नमः श्रीसहाययुत देवपिङ्गल ! ॥

## उच्छित्रक्रगणपतिः ।

लीलाब्जं दाडिमं वीणाञ्चाली १ पुच्छाक्षसूत्रकम् । दधदच्छिन्ननामानं गणेशं वीरमेव च ॥

(कियाक्रमद्योतौ ॥)

शर धतु: पाशसूणी त्वहसीर्दधानमारक्तसरोवहस्थम् । विवल्लपत्त्या सुरतप्रवृत्तसृष्टिष्टमम्बासुतमाश्रयेऽहस् ॥ चतुर्दुवं रक्ततनुं त्रिनेत्रं पाशाङ्कृषौ मोदकपालदन्तौ । करैर्दधानं सरसीवहस्थमन्यतमृष्टिष्टगणेशमोडे ॥

(श्रीमन्मन्त्रमहार्णवे ॥)

#### विद्वराजगणपति: ।

पाशाङ्कशौ धरनाम्रफलाशी चाखुवाहनः। विम्नं विहन्तु नस्सर्वे रक्तवर्णो विनायकः॥

#### लक्ष्मीगणेशः ।

विश्राणस्ञुकवीजपूरकमलं माणिक्यकुन्भाङ्कशा-न्पाशं कल्पलतां च बाणकलिकास्त्रोतस्सरोनिस्सरः (?)।

१. शालिपुत्रोति स्यात् ।

स्यामो रक्तसरोरुहेण सहितो विद्वलयेनान्तिके (१) गौराङ्गो बरदादिहस्तकमञ्जे उद्दर्भागणेको महान् ॥ (क्रियाक्रमदोतौ ॥)

दत्ताभये<sup>९</sup> चक्रघरी२ दधानं कराप्रगस्वर्णघटं त्रिनेत्रस् । भृतान्ज्ञयालिङ्गितमन्धिपुत्र्या लक्ष्मीगणेशं कनकाभमीडे ॥ (श्रीमन्यन्त्रमहोदधौ ॥)

## महागणेशः ।

बिआणोऽभ्जतबीजपूरकगदा दन्तेक्षुवाणैस्समं विभाणो मणिकुम्भशालिकणिशं पाशं च वक्त्रात्वितम् । गौराङ्ग्या रुचिरारविन्दयुतया देव्या सनाथान्तिक-श्रोणाङ्गाश्चाममातनोतु भवतां निखं गणेशो महान् ॥

भवनेशगणपतिः ।

शङ्केक्षुचापकुसुमेषुकवामदन्त-पाशाङ्कुशैः कलममङ्गरिकासनायैः। पाणिस्थितैः परिसमावृतभूषणश्री-

विशेशां विजयते कमनीयगौरः ॥

## **उत्त**गणपतिः ।

पाशाङ्कुशाप्र्पकुठारदन्तचश्चत्करं वलय.......मङ्गुलीयकम् । पीतप्रमं कल्पतरूरुहस्तं भजामि नृत्तैकपदं गणेशम् ॥

१. दन्ताभये इति स्यात । २. चक्रधरमिति स्थात ।

#### प्रतिमालश्रणानि ।

ऊर्ध्वगणेशः ।

कल्हारशालिकणिशेक्षकचापबाण-

दन्तप्ररोहकभरः कनकोञ्चलाङ्गः ।

**भालिइनोद्यतकरस्त**टिदाभकव्या

देव्या दिशत्वभयमर्थ्वगणेश्वरस्ते ॥

(क्रियाक्रमद्योतौ ॥)

प्रसन्नगणेशः ।

उद्यद्दिनेश्वररुचि निजहस्तपश्चैः

पाशाङ्कुशाभयवरान्दधतं गजास्यम् ।

रक्ताम्बरं सकलदुःखहरं गणेशं

ध्यायेत्र्यसन्नमखिलाभरणाभिरामम् ॥

उन्मत्तविनायकः ।

चतुर्भुजं रक्ततनुं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशौ मोदकपात्रदन्तौ ।

करैर्दधानं सरसीरुहस्थमुन्मत्तमुच्छिष्टगेणेशमीडे ॥

(मन्त्रमहोदधौ ॥)

(श्रीमन्मन्त्ररत्नाकरे ॥)

हरिद्रागणेशः ।

पाशाङ्कुशौ मोदकमेकदन्तं करैर्दधानं कनकासनस्थम् । हारिद्रखण्डप्रतिमं त्रिनेत्रं पीतांश्चकं रात्रिगणेशमीडे ॥

(श्रीमन्मन्त्ररत्नाकरे ॥)

#### प्रतिसारुक्षणानि ।

गणेशायतनम् ।

वामाङ्गे गजकर्णं तु सिर्द्धि दशाङ्ग दक्षिणे । पृष्टिकर्णेस्तपादौ (!) च धूमको बाल्चन्द्रसाः ॥ उत्तरे तु सदा गौरी यान्ये चैन सरस्वती । पश्चिमे यभ्रताजक्ष बद्धिः पूर्वससंस्थिता ॥

## राणेडाप्रतीहाराः ।

सर्वे च वामनाकारास्तीम्याश्च परुषाननाः ।
तर्जनी परञ्चः पद्ममित्रो दण्डहस्तकः ॥
तर्जनी परञ्चः पद्ममित्रो दण्डहस्तकः ॥
तर्जनी खङ्गबेटं तु दण्डहस्तस्युवक्तकः ॥
तर्जनी दण्डापसन्ये दक्षिणे बळवान्भवेत् ।
तर्जनी वाणचापं च दण्डं च गजकर्णकः ॥
तर्जनी दण्डापसन्ये गोकणः पश्चिमे स्मृतः ।
तर्जनीपदाङ्कुशं च दण्डहस्तः सुसीम्यकः ॥
तर्जनीदण्डापसन्ये स चैव द्युमदायकः ।
पूर्वद्वारादिके सर्वे प्राच्यादिष्वष्ट संस्थिताः ॥

(रूपमण्डने ॥)

वैष्णवध्रुववेराणि ।

# वैष्णवध्रवबेराणि ।

## योगस्थानकमूर्तिः १।

देवेरां स्थामाभं चतुर्भुजं शङ्क्षचक्षभरमभयकरदक्षिणहत्तं वरदं कत्र्यवलम्बितवामहत्तं दक्षिणे चैकजानुनासीनं भृगुं तथा वामे मार्कण्डेयं तथैव मूमिपुण्यार्षिते वा दक्षिणे भित्तिपार्थे हेमाभं चतुर्भुजमक्षमालाकमण्डलुभरमभयकत्र्यवलम्बितहत्तं ब्रह्माणमुत्तराभि-मुखमुत्तरे भित्तिपार्थे श्वेताभं चतुर्भुजं मृगपरशुभरमभयकत्र्यवलम्बित-हक्तं शङ्करं दक्षिणाभिमुखं स्थितमेव कारयेत्।

९. अनन्तरायनसंस्कृतप्रन्यप्रकाशनकार्याकयादानीतमादर्शेद्वयमकष्ठस्य भूयसांनां वैष्णवप्रतिमानां व्यवण्यास्यानि वैद्यालमानाष्ट्रद्वताति । तस्मिमा-दर्शेद्वये परस्ररमर्थसान्येश्वपि भूयान्वचनव्यक्तिभेदस्तमुप्तक्रमते । तस्य सर्वस्यापि पाठान्तरतया प्रदर्शनं दुष्करमिति विव्यवणार्थवतामेव पदा-दोनं स्वरूपमथस्तादुपदस्वते । २. 'भूमिगुच्याचितं वामदक्षिणे ' इति पाठान्तरम् ।

ब्रह्मशङ्कराभ्यां १ हीनं मध्यमम् । पूजकमुनिभ्यां हीनमधमम् १।

## भोगस्थानकमूर्तिः ।

द्वितीयं भोगस्थानकं चतुर्पुजं स्थामाभं शङ्क्षचक्रवरमभयवरद-दक्षिणहस्तकञ्चचलिन्वतिहरूणंवामहस्तं तथा ब्रबेशो, दक्षिणे श्रीदेवी रुम्मामां स्वस्थिद स्दक्षिणपादां किंचिन्कुबितवामपादां भृतकमल-दक्षिणहस्तां प्रमारितवामकरां देवं किंचिन्समीक्ष्य स्थितां. याम ब्हरिणी स्थामामां प्रसारितविक्षणहस्तां भृतीयत्वामहस्ता सुन्धितं न्यामपादां किंचिन्कुबितदक्षिणपदां देवं किंचिन्समीक्ष्य स्थितां कारयेत् । देव्यो-ईस्ती पादी विपरीती वा कारयेत्। दक्षिण- भृगुं भदक्षिणजानुनासीन वामेनोन्कुटिकमासीनं सपद्मवामहस्त दक्षिणोकिनिहितदिक्षिणकर वामे पुराणं वामेन जानुनासीनं सपद्मविक्षणहस्त वामानं । विन्यस्तवामकरं

एतर्यदादनन्तरं यूत्रकप्रि-यासित्यधिकमादशान्तरे इस्यते ।
 राङ्गकाभ्यां हाँनमध्मामिति पाठान्तरम् । ३ द्वास्थितिन प्रसिद्धव्यम् ।
 १५ दिशा'मित्येतरादमास्यांन्तरे नार्का । ५. द्वास्थितीन पदमादशांन्तरे ना । ५. सिक्षणपामित्येतदादशांन्तरे ना । ५. सिक्षणपामित्येतदादशांन्तरे ना । ५. सिक्षणपामित्येतदादशांन्तरे ना । ५. सिक्षणपामित्येतदादशांन्तरे ना । ५. सिक्षणपामित्येत्वरादशांन्तरे ।
 ५. सिक्षणपामित्येत्वरादशांन्तरे ।
 ५. सिक्षणपामित्येत्वर्यस्य मंजुठी वा कार्यदित्यन्तरस्य स्थाने 'एकजानुमासांन्युद्धिकारानं वा वाने तथा पुराणमित्यन्यतरादश्चे दृश्यते ।

कारयेत्। एवमातयित्वा हस्तौ सम्पुटौ वा कारयेत्। भिरत्यूर्श्वभागे भगया-संद्वादिनीभ्यां कामिनीव्याजनीभ्यां २ तुम्बुरुनारदाभ्यां किन्नरमिधुनाभ्यां यश्चविद्याश्रराभ्यां सनकसनजुनगराभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां युक्तमुत्तमरे भोग-स्थानकम्

तुम्बुरुनारदाभ्यां यक्षविद्याधराभ्यां हीनं मध्यमम् ।

सनकसनत्कुमाराभ्यामादित्यचन्द्राभ्यां पूजकमुनिभ्यां हीन-मधमम् ।

## वीरस्थानकमूर्तिः ।

तृतीयं वीरस्थानकं देवं स्थामार्भं चतुर्भुजंः शङ्कचक्रधरं दक्षिणवामयोः ब्रह्मेशान्यां खगुगुण्यान्यां किष्कित्थसुन्दरान्यां॰ सनक सनजुमारान्यां॰ सूर्यचन्द्राम्यां युक्तसुत्तम वीरस्थानकम् ।

किष्कित्यसुन्दराभ्यां ९ सनकसनत्कुमाराभ्यां हीनं मध्यमं वीरस्थानकम् ।

आदित्यचन्द्राभ्यां पूजकमुनिभ्यां हीनमधमं वीरस्थानकम् ।

१. अपर्राभक्त्युर्शेत पाठान्तरम् । १. व्याजकमुनिभ्यामिति पाठान्तरम् । १. मध्यमिति पाठान्तरम् । ४. एत्यदानन्तरमादर्शान्तरे 'किश्तमिषुनाभ्यां होनमध्यमिति विद्यते । ५. एत्यदान्तरे न । ६. एत्यदान्तर्थं 'देक्या सहे 'त्याव्योगन्तरे इस्वते । ५. प्रवदान्यमिति पाठान्तरम् । ८. एत्यदान्त्यम् माद्गान्तरे 'क्याजकाभ्या'मित्यधिकं इस्वते । ९. सुन्दरीभ्यामिति पाठान्तरम् ।

#### अविकारिकस्थानकमार्तिः ।

चतुर्यमाभिचारिकस्थानकं देवं द्विभुजं चतुर्भुजं वा धूमवर्णे श्यामवस्त्रपरं शुष्कावकतं शुष्काङ्ग तमोगुणांन्वितम्प्वेनेत्रं १ ब्रह्मादि-देवैविंवर्जितं पैशाचपद आर्ह्मायनुक्तनक्षत्रे शर्वर्यं चरराशौ स्थापितं विमानं च लक्षणाशीनं वा कारपेत् ।

## योगासनमूर्तिः ।

अथ योगासनं वस्य । देवेशं श्वेतामं पीतवाससं चतुर्पुजं जटामोर्छि श्वेतपग्ने समासीनमूर्ण्वस्थित श्विष्ठणपादमभस्थवामपादमङ्क-विन्यस्तवामकरं शङ्कचकरहितपरसुजं श्वेतवस्त्रोतरीयं सोपवीतं कुण्ड-लाङ्गदहाराचाभरणभूषितमीयित्रमीलितलोचनं च भित्तिपार्श्वे दक्षिणे झझाणमुत्तरे शङ्करमूर्थ्वमागे चन्द्रादित्यौ सनकसनलुमारौ श्कोतुकाह-श्विणवाममागयोर्भुगुमार्कण्डेयौ तथा महीमार्कण्डेयौ वा कारयेत्तदुत्तमं योगासनम् ।

> ४चन्द्रादिखाभ्यां सनकसनन्कुमाराभ्यां हीनं मध्यमम्। भृगुमार्कण्डेयाभ्यां हीनमधमम्।

१. आद्ग्रांन्तरं ऊर्जनेत्रमिखस्य स्थाने 'नेतु' इति दृश्यते । २. ऊर्जे-स्वारस्य परशुक्रमित्यन्तस्य स्थाने 'दक्षिणे ऊर्जेमन्यमधस्यमेव ब्रह्मासनमासी-नमासिवलाव्हे बामावामकरे पहली विन्यस्य अन्यदृरती श्रह्मचकी विना नाक्षी" हरावाद्यांन्तरं दृश्यते । ३. 'चकौ तु दक्षिणे ' इति पाठान्तरम् । ४. 'मुगुमाकेष्यान्यां होनं मण्यमम् वन्तादित्यान्यां होनं सनकसनलुमाराज्यां हीनमध्यं योगासन'मिति पुलकान्तरे विवते ।

## भोगासनमर्तिः ।

देवं सिंहासने समासीनं स्थामलाङ्गं चतुर्भुजं शङ्क्षचक्रभरम-भयवरददक्षिणहस्तकटिविन्यस्तासिहकर्णवामहस्तं भप्रसारितदिक्षिणपादं दक्षिणे श्रियं देवीं वामपादमाकुञ्च्य दक्षिणं प्रसार्थे सिंहासने समा-सीनां श्वामपार्श्वे महीं देवीं दक्षिणं पादमाकुञ्च्य वामं प्रसार्थे सिंहासन-समासीनामेतयोवीमदक्षिणकरी पद्मोत्पञ्चरावन्यहस्तो सिंहासने निहितौ स्वोहनिहितौ सिंहकर्णों वा तद्विपरीतौ वा...............दिश्रणो-त्तरयोविक्षशङ्करी तथासीनौ भ्रगुमार्कण्डेयौ चैकजानुकमेणासीना-वन्यस्तवैश् योगासनवन्तुभौत्। भ्रजपरिभत्तिपार्थे मायासंकृतिदेनीम्यां द्वम्बुरुनारदाभ्यां किन्नरमिथुनाभ्यां यक्षविद्याधराभ्यां सनकसनन्तुम्मा-राभ्यां सूर्यवन्द्राम्यां भ्रवेवन्नसमायुक्तमुत्तमं भोगासनम् ।

तुम्बुरुनारदाभ्यां किन्नरिमधुनाभ्यां यक्षविद्याधराभ्यां हीनं मध्यमम् ।

सनकसनःकुमाराभ्यामादित्यचन्द्राभ्यां पूजकमुनिभ्यां हीनमधमं भोगासनम् ।

 <sup>&#</sup>x27;पादेन्यस्ये'ति पाठान्तरम् । २. बामपार्श्वं इखारभ्यः समासी-नामिखन्तं पुस्तकान्तरे न दश्यते। ३. 'अन्याभोगस्थानकव'दिति पाठान्तरम्।
 ५. एतत्पदमादक्कोन्तरे न। ५. ' देचेन्द्रमी च' इति पाठान्तरम्।

#### प्रतिकालभूगानि ।

## वीरासनमृतिः ।

भिसंहासनोपरिष्ठायमासने वामपादं समाकुञ्च्य दक्षिणं किश्वि-ग्रसार्य समासीनं चतुर्भुजं शङ्कचकाघरमभयदक्षिणहरूतं सिंहकणवाम-हरूतं प्रवालामं स्थामाम्बरघरं पूजकस्थाने दक्षिणे श्रीदेवीं वामे महीदेवीमेकजानुक्रमेणासयिवा दक्षिणे ब्रह्माणं मार्कण्डेयंः वामे शङ्करं भृगुं च गीर्वाण्यौ चामरधारिण्यौ च कारयेत् । सनकसनत्कुमाराभ्यां तुम्बुह्ननारदाभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां सहितमुक्तमं वीरासनम् ।

३ तुम्बुरुनारदाभ्यां सनकसनत्कुमाराभ्यां कामिनी ब्व्याजनीभ्यां हीनं मध्यमम् ।

'अब्रशङ्कराभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां पूजकस्थाने देवीभ्यां हीनमधमं वीरासनम् ।

## आभिचारिकासनमृर्तिः ।

देवं६ वेदिकासने समासीनं द्विभुजं चतुर्भुजं वा नीलाभं श्याम-बस्त्रधरं तमोगुणान्वितमूर्जाक्ष ॰ देव्यादीन्विना लक्षणहीने विमाने

१. सिंहासनेलारभ्य समागीनमिव्यन्तमादर्शान्तरे न दश्यते । २. मर्जुबेलि पाठान्तरम् । ३. एतत्यदात्य्ये मद्रमञ्जूहराज्यामित्यक्षि-कमादर्शान्तरे दश्यते ४. एतत्यदमादर्शान्तरे न । ५. एतत्यदमादर्शान्तरे न । ६. 'बर्जुबेमाभिकारिकासनेनासीनं दिशुब'मिति पाठान्तरम् । ७. 'देबादि-देवानो विनेति पाठान्तरम् ।

शत्रुदिङ्मुखे कृष्णाष्टम्यामार्द्राचनुक्तनक्षत्रे रात्रै गर्भालये पैशाचपदे चरराशौ स्थापितमाभिचारिकासनम्।

## योगशयनमूर्तिः ।

अथ योगशच्याक्रमं वस्ये । देवं द्विभुजमर्थार्थशयाम् पीतस्यामं १दक्षिणहस्तमुपभाने न्यस्य मौल्यमं समुद्भुत्य सम्यवभ्रसार्यं वान्यं समाकुञ्च्य तत्कोर्परमूर्ण्यं कृत्वा किटमवल्म्न्याथया तद्दरी प्रसार्यं वा, पाटं दक्षिणं प्रसार्यं वामगाकुञ्च्य शयान सर्वोभरणभूपितं किचिदुन्मीलितलोचनं भृगुपुण्याचितं पादपार्थे । मधुकैटभसयुक्तं च नाम्यम्बुजसमासीनं ब्रह्माणं पश्चायुधान् गरुढं विध्वनसेनं सप्तर्पाक्षापरिमत्यूर्ण्यमाने प्राञ्चलीकृत्य स्थितान्दक्षिणभित्तिपार्थे ब्रह्माणं वामे शङ्करं च समासीनमेव कारयेत् । एतदुत्तमं योगशयनम् ।

सप्तर्षीन्विष्वक्सेनं च विना मध्यमम् । पूजकमुनिभ्यां मधुकैटभाभ्यां विनाधमं विज्ञायते ।

दक्षिणेत्यारभ्य प्रसार्यं वा पादमित्यन्तस्य स्थानं 'दक्षिणं हस्त युपधान्येन न्यस्तमौलिसीमान्ते समुद्भुतसम्यक्षप्रसारितमन्यहस्तं समाक्काबित-कीपेरमूर्यं कृत्वा कटकाङ्गुलायुत्तमथवा तद्दश्रसारितपादमित्यादकान्तरे स्थले । २. पुभ्यासार्वितामिति पाठान्तरम् । ३. पादेरमादकान्तरे न ।

## भोगशयनमूर्तिः ।

> तुम्बुरुनारदाम्यां श्लोकपालैश्च विना मध्यमम् । पूजकमुनिम्यामप्सरोभिश्च विनाधमम् ।

९. आदर्शान्तरे न। २. 'वार्थार्थशायेतं गात्रं चलवदस्त'मिति पाठान्त-रम् । ३. देवस्य बाहुसंस्थांभिति पाठान्तरम् । ४. पादपार्थं इत्यारभ्य कटकमित्यन्तमादर्शान्तरे न। ५. दक्षिण इति पाठान्तरम् । ६. अदक्षिण इति पाठान्तरम् । ७. एतदनन्तरमिश्चामित्यभिकमादर्शान्तरे दश्यते ।

## वीरशयनमर्तिः ।

तृतीयं नीरशयनं देवं स्थामाभं चतुर्धुजं शङ्क्ष्वकथरं सव्यहस्तं शिरोपधानं ऋता वामहस्तं प्रसार्य शयानं पादपार्थे श्रीभूमिन्यां पादमर्दकान्यां मधुकैटभान्यां संयुक्तं कौतुकाहक्षिणे मार्कण्डेयं वामे भृगुं नाभिपथे समासीनं ब्रह्माणं पश्चाधुधान् गरुडं चन्द्रादिलौ समर्थान् द्वादशादिखानेकादशब्दान् जयायस्यरस्तुम्बुरुनारदी किसर-मिधुने। सनकसनलुमारी ब्रह्मेशी च कारयेदिति । तदुक्तमं नीरशयनम् ।

रुद्रादिलैरप्सरोभिर्मुनिभिश्व विना मध्यमम् ।

किन्नरमिथुनाभ्यां सनकसनकुमाराभ्यां प्रजकमुनिभ्यां हीन-मधमम् ।

## आभिचारिकशयनमूर्तिः।

शेषशयनं छक्षणहीनं १ द्विफणं द्विवल्यमनुकतं शिरःयार्थे, देवं नीलाभं द्विसुजंभ चतुर्धुजं वा समनयनंभ महानिद्वासमायुक्तं द्युष्कतकत्रं शुष्काङ्गं स्यामबक्षधरं सर्वदेवैविंहीनंभ कारयेत् । एत-दुक्तमाभिचारिकं शयनम् ।

आदर्शान्तरे 'किमरमिधुने' इति न । २. एतदादर्शान्तरे न ।
 'सळकण' मिति पाठान्तरम् । ४. एतदादर्शान्तरे न । ५. समग्रयनमिति
गाठान्तरम् । समग्रयनमिति स्थात् । ६. सर्वदेशानकविना बोत्तरसुखनाभिचारिकश्यनमिति पाठान्तरम् ।

एकफणमेकवल्यं श्रेमध्यमम् । सर्पदेहं विना समस्थलशयनमधमम् । (वैखानसागमे ॥)

१. शयनमिति पाठान्तरम् ।

# दशावताराः।

# दशावताराः ।

## मत्स्यमर्तिः ।

मतस्यावतारिणं देवं मतस्याकारं प्रकल्पयेत ।

कर्ममर्तिः।

कर्मावतारिणं देवं कमठाकृतिमालिखेत ॥

(शिल्परले पञ्चविद्यपटले ॥)

#### वराहः।

आदिवराहं चतुर्भुजं शङ्ख्चकथरं सस्यश्यामनिभं १ नागेन्द्र १-फणामणिस्थापितदक्षिणपादं तदूरौ महीं दथानं दक्षिणहस्तेन देव्योः पादौ गृहन्तं बामहस्तेन तासुपगृहन्तं सुखेन देवी जिझन्तं कृत्वा तां महीं प्राक्कलंकृतहस्तां प्रसारितपादां पुष्पाम्बरथरां स्यामाभां किचिदेवं

१. सम्व्यास्थामनिभिति पाठान्तरम्। १. नागेन्द्रेखारभ्य कृत्वेखन्तस्य स्थाते 'पाई दक्षिण सप्तनीकं नागेन्द्रस्य फणामणिसापितं वामकरस्थापि- कछासुत्कमणाय कृतिवतिकारागन्यां महीमादाय देवेशस्य काल्यान्यां द्वारा स्वारान्यां वाहरीने सम्वयन्य देवस्य इस्तेन दक्षिणे देव्याः पादौ गृहीला तस्यापरमाणे वाहरीने पारवन् देवस्य इस्तेन दक्षिणे देव्याः पादौ गृहीला तस्यापरमाणे वाहरीने पारवन् देवस्य मुखेन देवां जिग्नन्तं वा कार्येता ,' इखाद्यांन्तरे दस्ति।

समीक्ष्य ब्रीडाहर्षेण संयुक्तां सर्वीभरणसयुतां देवस्य स्तनान्तां वा पञ्चतालेन मानेन कारयेत ।

(बैखानसागमे षट्पञ्चाशपटले II)

द्वशर्तं प्रवस्थामि स्करास्येन शोमितम् ।
गदायभभरं भात्री दंष्ट्रमेण समुद्भृताम् ॥
विभाणं कोर्परे वामे विस्मयोत्पुत्तुल्लोचनाम् ।
नीलोपलभरां देवीसुपरिष्टाग्रकस्ययेत् ॥
दक्षिणं कटिसंस्थं च बाढुं तस्य प्रकस्ययेत् ।
कूर्मपृष्ठे पदं चैकमन्यन्नागन्द्रमूर्धनि ॥
अथवा स्कराकारं महाकार्यं कचिल्लिखेत् ।
तीक्ष्णदंष्ट्राप्रघोणास्यस्कन्यकार्गेष्वरोसकम् ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

नराङ्गो वाथ कर्तव्यो भूवराहो गदादिम्हत् । दक्षिण वामके शङ्खं छक्ष्मीर्था पद्ममेव वा ॥ श्रीवीमकूपेरस्था तु क्ष्मानन्ती चरणानुगौ । वराहस्थापनाद्राज्यं भवास्थितरणं भवेत् ॥

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

एश्वर्यसीनरुद्धश्च वराहो भगवान् हरिः । ऐश्वर्यशक्त्या दंष्ट्राप्रसमुद्भृतवसुन्धरः ॥ वृवराहोऽथवा कार्यशोषोग्रिगतः प्रमुः । शेषश्चतुर्धेजः कार्यश्चारुरन्परणान्वितः ॥

आश्चर्यार्फेळनयनो देववीक्षणतत्त्वरः । कर्तव्यौ सीरमसली करयोस्तस्य यादव ! ॥ मर्पभोगश्च कर्तव्यस्तथैव रचितावालिः । आहीदस्थानसंस्थानस्तत्पष्टे भगवानभवेत ॥ वामारत्निगता तस्य योषिद्रपा वसन्धरा । नमस्कारपरा तस्य कर्तव्या दिभजा द्यामा ॥ यस्मिन भजे धरा देवी तत्र शङ्करो भवेत । अस्ये तस्य कराः कार्याः पदानकगराधाराः ॥ हिरण्याक्षशिररुछेदचक्रांद्वत्तकरोऽथवा । मृतोद्भतिहरण्याक्षस्सुमुखो भगवान्भवेत् ॥ मर्तिमन्तमनैश्वर्यं हिरण्याक्षां विदुर्बुधाः । पेश्वर्येणाविनाशेन स निरस्तोऽरिमर्दनः ॥ नवगहोऽधवा कार्यो ध्याने कपिलवनिधतः । द्विभजस्वथवा कार्यः पिण्डानिर्वपनोद्यतः ॥ समग्रकोडरूपेण बहुदानवमध्यगः। नवराहो वराहश्च कर्तव्यः क्ष्माविदारणः ॥ (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

मत्स्यकूमीं स्वस्वरूपौ दृबराहो गदाम्बुजे । विश्वन्छ्यामो वराहास्यो दंष्ट्राश्रेणोद्धृतां धराम् ॥ (रूपमण्डने ॥)

#### प्रलयवराहः ।

बक्ष्ये प्रलयवराहं वामपादं समाकुञ्ज्य दक्षिणं प्रसार्ये सिंहासने समासीनं नीलाभं । शङ्कचक्रभरमभयदिशणहरूनम्द्रप्रति-ष्ठितवामहस्तं पीताम्बरभरं सर्वाभरणभूषितं कारमित्वा तस्य दक्षिणे देवीं मही पादं वाममाकुञ्ज्य दक्षिणं प्रसार्यासीनां स्थामाभां सर्वा-भरणभूषितामुत्पल्जरवामकरामासननिहितदिशणकरां किंचिदेवं समी-क्ष्य विभयोग्डलल्लोचनां कारयेत ।

#### यज्ञवराहः ।

अथ यहावराहं थेतामं चतुर्भुजं शङ्ख्चकथरं वामपादं समा-कुञ्च्य दक्षिणं प्रसार्थ सिंहासने समासीनं पीताम्बरथरं सर्वाभरण-भूषितं कारायित्वा तस्य दक्षिणे देवीं श्रियं हेमाभां वामपादं समा-कुञ्च्य दक्षिणं प्रसार्यासीनां पद्मधरवामहस्तामासने निहितदक्षिण-हस्तां वामपार्थे महीं देवीं सस्यस्यामनिमां दक्षिणपादमाकुञ्च्य वामं प्रसार्यासीनामुख्ख्यरदिक्षणहस्तामासने निहितवामहस्तां देवं कि-चित्समीक्ष्य विस्मयोक्तुङ्ख्याचनां कारयेत् । त्रयाणां वराहाणां तत्तद्वप् कौतुकाविम्बं विष्युं चतुर्भुजं वा कारयेत् ।

# नरसिंहः ।

नारसिंहो द्विविधो गिरिजस्थूण रजश्चेति । तयोर्मुखं सिंहस्थे-वान्यन्नराकारं तस्य मुधीदिपादतळान्तं सर्विशतिशताङ्गळं.......

नीळामित्यारभ्य प्रसार्यासीनामित्यन्तमादशौन्तरे नास्ति ।
 स्थूणाज इति भवितव्यम् ।

## केवलनरसिंह: ।

केवलं द्वसिंहदेवं पद्मपीठोपरिष्टाद् द्वौ पादौ व्यव्ययेन न्यस्योत्कृटिकासनेनासयित्वोरुमध्ये वस्त्रेणावध्य सर्वाभरणसंयुक्तं चतुर्भुजं शक्रचक्रभरसम्यहस्तौ जानूपरिष्टाग्रसारितौ<sup>9</sup> च कारयेत् ।

(वैखानसागमे ॥)

आसीनं द्विभुजं देवं प्रमत्तवदनेक्षणम् । श्वेतस्फटिकसङ्काशं चतुर्बाद्धमथापि वा ॥

१. प्रसारितवियुक्तं वा संस्थापयेदिति पुस्तकान्तरे दृश्यते ।

आजानुलम्बनौ बाडू कर्तव्यौ तत्र दक्षिणे । समीपे करुपयेबक्तं वामे शक्तं समीपतः ॥ ऊर्ष्वस्थिताम्यां बाडुम्यां दक्षिणे पङ्कावं न्यसेत् । बामे बाहौ गदामाम्यां गिलेबिकत्रविशारदः ॥

(जिल्पारतसंयोजिते कस्मिश्चिद्रन्थे॥)

# स्थौणनारसिंहः ।

अथ २स्थूणनारसिंहं सोपाधानसिंहासने२ वामपादमाकुञ्ज्यान्यं प्रसार्य समासीनं चतुर्भुजं शक्तचकधरमभयक दानदिक्षणहस्तम्रुश्ज्यान्यं ष्ठितवामहस्तं 'सटास्कन्धसंयुक्तं तीक्षणदंष्ट्रेक्षणं भयानकं६ श्वेताभं रक्ताम्बरधरं सर्वाभरणसंयुक्तं कारयेत् । तस्य कोपशान्त्यर्थं पार्थयो-देक्षिणवामयोः श्रामधौ प्रहादं वन्दमानं च कारयेत् । दक्षिणे नारदं वीणाहस्तं भित्तिपार्थे परितः प्रागायैशानान्तमिन्द्रादिलोकपालान्वन्द-मानांश्च कारयेत ।

(वैखानसागमे ॥)

१. 'गदां रस्या'मिति किमु स्यात् '१. स्थीणेति स्यात् ।३. सोपान इति पाठान्तरम् । ४. दक्षिणं पूर्वमभयमिति पाठान्तरम् । ५. एतदादशाँन्तरे नास्ति । ६. 'भयानकं चेद्रांमं रक्तान्तरर्थांमित्रे नास्ति । ६. 'भयानकं चेद्रांमं रक्तान्तरर्थांमित्रादशाँनति स्थातं सामार्थां ए. एतद्वाक्यादनन्तरं भयवा पोडशदावशहर्सगुंकं क्षिमाणं स्थितं वामार्थाः एत्रं विक्रमाणं स्थानं स्थानं स्थानं मन्त्रेमंत्रिकं वाद्यां प्रमाणं चेकेमायम्प्रदान-भेकेन श्रेताङ्कर्वाणं विन्यस्थालं वामे चैकेन मञ्जरप्रदानकंत्र मुश्चिष्ठरूप-मन्त्रेदेसनं वाशीधां सतीखवमितभयानकं कृत्वा'इखांपकमादशाँन्तरे विवृते।

र्ग्रसिहस्याकृति वक्ष्ये रौद्रपिङ्गमुखेक्षणाम् ।
भुजाष्टकसमायुक्तां 'ग्रस्तत्र्यपीनसमाश्रिताम् ॥
हिरण्यकपिपुं दैसं दारयन्तीं नखाङ्क्ष्रैरः ।
उत्रोक्यिर पीनस्य खङ्गखेटकचरिणम् ॥
तस्यान्त्रमाणः निष्कृत्यरे बाहुयुमेन विश्वतीम्।
मध्यस्यताभ्यां बाहुभ्यां दक्षिणे चक्तपङ्गज्ञै ॥
कौमोदकी गर्दा शङ्गं बाहुभ्यामिति वामतः ।
नीलोरएलवदच्छायां रे कि वा चम्पकसप्रभाम् ॥
तप्तकाञ्चनसङ्गाशां बालार्कसदशीं लिखेत् ।

(शिल्पर्तने पञ्जविंशपटले ॥)

नरसिंहो विवृत्तास्यो वामोरुक्षतदानवः । तद्वक्षो दारयन्माठी स्फुरचक्रगदाधरः ॥

य एवं भगवान्विष्णर्नरसिंहवपर्धरः ।

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

ध्यानविधिस्स एवोक्तः परमङ्गानवर्धनः ॥ पीनस्कन्धकटिग्रीवः कृशमध्यः कृशोदरः । सिंहाननो नटेहश्च नील्यासाः प्रभान्यतः ॥

१. पीनस्कन्धेति स्यात् । २. निष्कृष्येति भवितव्यम् । ३. दलेति स्यात् ।

आलीदस्थानसंस्थानस्सर्वाभरणभूषितः । ज्वालामालाकलमखो ज्वालाकेसरमण्डलः ॥

हिरण्यकशिपोर्वक्षः पाटयन्नखरैः खरैः । नीकोत्पलाभः कर्तव्यो देवजानगतस्तथा ॥

हिरण्यकशिपदेंत्यस्तमज्ञानं विदर्ब्धाः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

नृसिंहिस्सिहवक्त्रोऽतिदंष्ट्रालः कुटिलोरुकः । द्विरण्योरस्थलासक्तविदारणकरद्वयः ॥

(रूपमण्डने ॥)

### यानकनरसिंह:।

अथ यानकनरसिंह वीशस्क्रन्थोपरिष्टाच्छेपोसाङ्गे समासीनं तत्कणैः (ग्रबभिः [छ∗] क्रमौणि चतुर्भुनं शङ्क्षचक्रधरं सर्वाभरणमूपितं कारयेत् । अथवाद्याभिर्द्धिर्द्धाभिवो गुजैर्युक्तं भयानकं दैलवधानुक्त्यं नसिंहं स्थणनं कारयेत ।

(वैखानसागमे ॥)

## वासनः।

अथ वामनं पञ्चतालमिति द्विभुजं छत्रदण्डधरं कौपीनवाससं शिखापुस्तकमेखलोपवीतकृष्णाजिनसमायुत पवित्रपाणि बालक्स्पं इक्षवर्चस्थिनं कार्येत ।

(वैखानसागमे ॥)

१. एतदनन्तरं 'मूर्घोदिपादतलान्तं षडकुलं मिलाधिकमादर्शान्तरे दश्यते ।

कृष्णाजिन्युपनीती स्याच्छत्री धृतकमण्डलुः । कुण्डली शिखया युक्तः कुन्जाकारो महोदरः ॥ (शिल्यरन्ते पञ्चविंशपटले ॥)

छत्री दण्डी वामनस्त्यादथवा स्याचतुर्भुजः । (अग्रिप० १० अ० ॥)

कर्तव्यो वामनो देवस्सङ्कटैर्गात्रपर्वभिः । पीनगात्रश्च कर्तव्यो दण्डी चाध्ययनोद्यतः ॥ दुर्वाज्ञ्यास्थ कर्तव्यः कृष्णाजिनधरस्तथा ।

वामनस्सिशिखस्स्यामो दण्डी पीनोऽम्बुपात्रवान् । (क्रपमण्डने ॥)

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

#### त्रिविक्रमः ।

१त्रिविक्रमस्त्रिविधः प्रोक्तो छोकेषु त्रिपदन्यासाद् भूछोकाक्रम-णार्थं जानुमात्रमन्तरिक्ष्लोकाक्रमणार्थं नामिमात्नं स्वर्गछोकाक्रमणार्थं छळाटमात्नं चोर्ष्मपादो भवेत् । एतेषु यथेष्टरूपं निश्चित्य पूर्ववश्चतुर्वि-

९. त्रिविकमं तिथा प्रोक्तं लोकोत पदविन्यासाद् मोलोकात्कमेण कलाउसीमान्तमुद्रतमेतीयेष्टामिक्पं निर्धाय पूर्ववबत्तविदातात्ताहुलमेदेन देवं बतुप्रेनमध्युलं वा अध्युलं वेद्दियो बक्तांसक्षिक्परं वामे तेद्रवस्थाते इल्सुसलभ्यमेवमध्युलं बतुप्रेनी दक्षिणं बक्तं वामे शक्कं तद्विपराते बत्वामपादं देखिलं स्थितं वामं प्रसारितं दक्षिणश्चलानकरं वामं प्रसारितपादेन सद्व प्रसारितं स्थामाभं रक्षाम्बर्धर सर्वाभाष्यभूवितं तत्त्रुष्टे कल्प्टूरिन्यख्वसप्तः

शतितालविभागेन देवमष्टबाहं चतुर्बाहं वाष्ट्रभजे दक्षिणहस्ते चक्रशङ्गदाशाङ्गहलधरं चतर्भजे दक्षिणहरेतेन चक्रथरं वाम-इस्तेन शक्कामभय बादं वा दधानं दक्षिणहस्ते, प्रसारितपादेन प्रसारितवामहस्तं स्थितदक्षिणपादं प्रसारितोद्धतवामपादं स्यामाभं रक्ता-म्बरधरं सर्वाभरणभवितं, तत्पन्ने कल्पद्रममिन्द्रक्लन्नसभयोः पार्श्वयो र्जवनजलेरी चामरधारिणी तदर्ध्वे दक्षिणे दिवाकरं वामे निशाकरं तथा सन १ सनकसनत्कमारौ च कत्वा प्रसारितपादस्योर्ध्वभागे ब्रह्माणं तत्पादं प्रगहा हस्ताभ्यां प्रशासयनं कत्या तत्स्रीतसी गङां श्वेताभां नाभेरूर्ध्व शकरं प्राञ्जलीकतहरतं च कारयेत । पादपार्धे नमचिमंत्र-ममाणं (१) बामपार्श्वे कतबिष्ठकरं तं मष्टिना प्रहरन्तं गरुडं, दक्षिणे वामनं तत्पार्श्वे बलिं हेमाभं सर्वाभरणभितं सपत्नीकं हर्पेण पाणिभ्या हेमकलशमद्भरन्तं तस्योर्ध्वे जाम्बवन्तं भेरीताडनपर च कारयेत् । अतानुक्तं सर्वे भूभर्तुर्विधिना कारयेत् । त्रिविक्रमस्य कौतुकं विष्णुं चतर्भजमेव कारयेत ।

(वैखानसागमे ॥)

सुभी पार्थे जवनं जलेशी चामरधारिणी तद्भवें दक्षिणारिवामकां दक्षिणे निशाकां तथा सनकसन्यससनन्तुकमारी च प्रसारितमागस्य ऊर्ज्यपारे ब्रह्माणं तत्पादं प्रष्टुख इस्ताभ्यां प्रक्षालनं कृत्वा तच्छ्येतस्थारमण्यार्थे तद्भागी ऊर्ज्य-सन्यन्तर्थे होरीय कार्येत्। इत्यादर्शान्तरे विविक्रमलक्षणं दश्यते। १. सन्य-समिति स्थात्।

#### प्रतिसालभणानि ।

त्रिविक्रमक्रमं वक्ष्ये वामपादेन मेदिनीम् । आकामन्तं दितीयेन साकत्येन नभस्थलम् ॥

(शिल्परत्ने पश्चविशपटले ॥)

सजलाम्बुदसंकाशस्त्रथा कार्यस्त्रिविक्रमः । दण्डपाशघरः कार्यस्शङ्कचकगदाधरः ॥ शङ्कचकगदापद्याः कार्यास्त्रस्य सुरूपिणः । निर्देहास्ते न कर्तव्यास्त्रधं कार्यं त पूर्ववत ॥

एकोर्डवदनः कार्यो देवो विष्फारितेक्षणः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

#### जामदुग्न्यरामः ।

जामदान्यरामं मध्यमदशतालेन मितं सर्विशतिशताङ्ग्रलं हिभुजं रक्तामं श्वेतवस्त्रपरं दक्षिणहरतेन परशुपरमुरेशयामकारं जटामकुटघरं सोपवीतं सर्वोभरणभूषितमेवं कारयेत् । कौतुकं तद्द्पं विष्णुं चतुर्भुजं वा कारयेत ।

(वैखानसागमे॥)

रामश्चापेषहस्तस्त्यात्वङ्गा परञ्जनान्वितः ।

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

१. ' नृदेहास्ते' इति स्यात् ।

कार्यस्तु भार्गवो रामो जटामण्डल्दुईशः । हस्तेऽस्य परशुः कार्यः कृष्णाजिनधरस्य तु ॥ (विष्णधर्मोत्तरे ॥)

जटाजिनधरो रामो भार्गवः परशुं दधत् । (रूपमण्डने ॥)

#### राघवरामः ।

 <sup>&#</sup>x27;विभक्तसती' इति पाठान्तरम् । २. एतत्पदादनन्तरं दश्यश्रीस्था-दश्यैन्तरे दश्येते । ३. स्थितामिति पाठान्तरम् । ४. देवीमिति पाठान्तरम् । ५. एतदादश्योन्तरे न । ६. 'सौमिति देवस्ये'ति पदद्वयमादश्योन्तरे न । ५. 'उद्वेद्धत्यारम्य किनिकृषांतनं कात्ये'दिखन्तस्य स्थाने 'भूषणाधितं स्वर्णोर्भ स्यामाम्बर्थरं चापश्यं रामवित्यतं कार्येत् । इनुमन्तं अमुखे

धरं सुवर्णवर्णं स्थामाम्बरधरं समभक्कान्त्रितं कारयेत्। हन्मन्तं प्रमुखे किंचिद् दक्षिणमाश्रियः स्थितं देवस्य स्तनान्तं नाम्यन्तसूरुम्हणन्तं वा सप्ततालमितं द्विसुजं दक्षिणेन हस्तेनास्यं भ्वामेन स्ववस्त्रं च पिधानं र किंबिद्ध्याननं कारयेत्।

(वैखानसागमे ॥)

रामश्वापी शरी खङ्गी शङ्की वा द्विभुजस्स्मृतः।

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

रामो दाशरथिः कार्यो राजलक्षणलालितः।

भरतो लक्ष्मणश्चेव शतुष्ठश्च महाशयाः ॥ तथैव सर्वे कर्तन्याः किं त मौलिविवर्जिताः ।

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

रामश्रारेषुधृकछयामः ससीरमुसलो बलः ।

(रूपमण्डने ॥)

आग्नेये राघवं पश्चिमाभिमुखमुत्तराभिमुखं वा १ झ्यामाभो रक्ताम्वरो मकुटादिसर्वाभरणसंयुक्तः श्रीवत्साङ्को द्विभुजो दक्षिण इषु-

किंचिर्क्षिणमाश्रिय देवस्य सनान्तं बोदय सप्तताव्वेदाधिकाशीतिमात्रं द्विभुक्तं दीनमूर्याननं दक्षिणेनास्यं पिथाय बामस्त्रोन स्वादान्तं निपृक्ष तद्वि-परीतं जानुमन्यमाकर्णस्थतं किंपरां कायत्व । दृश्यादशान्तरं स्टबते । १. हस्तेनास्यमिखेतदनन्तरं पिदधानमिति भवितव्यम् । २. दथानमितिस्यात् ३. एतास्त्रास्थलेषु यथायोग्यं 'सत्येत् । स' इस्य-यादार्थम् ।

धरो वामे धनुरवलम्ब्य विभङ्गसंस्थितो माघमासे पुनर्वसूजातस्सीतापति रथान्यसर्वमादिमुर्तेरिव, रामो<sup>९</sup> दाशर्रार्थ वीरं काकुत्स्थमिति ।

तस्य दक्षिणे सीता हेमाभा छुक्तम्बरा वामे पश्चभरी दक्षिणह-स्तप्रसारिता दक्षिणं स्थितं वाममाकुञ्ज्य पादमुद्वन्थकौटिकौन्तर्ल<sup>5</sup> करण्डिकामकुटसंयुक्ता वा सीताचश्चरबीजान्यत्तर्वे <sup>३</sup>श्रीमिव, सीतामयो-निजा लक्ष्मी वैठेडीमिति ।

वामे सौमित्रि रक्तामं स्थामान्वरं द्विमुजो रामवित्मङ्गस्थि-तक्षापपरकोद्धन्यकौन्तल्युतो वैशाखे रोहिणीजातो लक्षायक्षरबीजोऽ-न्यस्तर्वे रामवतः, सौमित्रिं रामानजं लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनमिति ।

दक्षिणे भरतस्थामाभो रक्ताम्बरोद्धन्धकीन्तल्युतस्त्ररचाप-खङ्गखेटकघरो द्विगुजिक्षमङ्गस्थितश्चेत्रे स्वायुङ्गवो मलेशो भगायक्ष-रचीजः श्रीवस्तकीस्तुमोऽन्यल्तवै रामवत्, भरतं कैकयीसुतं रामानुजं धर्मचारिणमिति।

वामे शत्रुप्तो हेमाभो रक्ताम्बरोहन्धकौन्तल्युतो ज्येष्टमासे धनिष्ठाजातो नामायक्षरबीजो निर्मलेशोऽज्यत्त्ववै लक्ष्मणवत् , शत्रुप्तं रामप्रियं विजयं भरतानजमिति ।

रामिति भिवतन्यम् । २. 'उद्बद्धकुटिलकुन्तले' ति भवितन्यम् ।
 श्रिय इवेति भवितन्यम् ।

दक्षिणे पुरतोऽञ्जनाभः श्वेतवह्वभरः कपिरूपस्थर्वाभरणभृषितो द्विभुजो दक्षिणेनास्यं पिधाय वामेन वस्त्रं विधायावनतगात्रस्तीताया वार्ताविज्ञापनपरो मृगवाहनो दण्डज्जो महानादरवः श्रावणे मासि श्रवणजः कळाद्यक्षरबीजा हनुमन्तः कपिराजं हनुमन्तं शब्दराशिं महामनिमिति ।

दक्षिणे शरं नपुंसकं श्यामाभं स्वतान्तरं त्रिनेत्रं रीहससुद्रह्यो-परवं वायुवाहनं पक्षच्यां शिरिस शरभूतं माघमासे वारूण्यजातं २ शराधक्षरबाँचं शरं महारवममोधं तीक्ष्णधारमिति ।

| वामे                                                             |
|------------------------------------------------------------------|
| श्वेताभो रक्ताम्बरोकवदन्ना द्विभुजः प्राञ्जलीकृतः३ पादाव-        |
| नतियुक्तो मृगध्वजवाहनो वैशाख आश्लेषजो मेघरव                      |
| बङमर्तस्रु                                                       |
| कृष्णवर्णो रक्तकेशश्शसदंष्ट्रिणो (१) द्विभुजं शूलधरो इदयेऽञ्जलि- |
| संयुक्तो मूळजातो मेघवाहनो                                        |
| विभीषणं राक्षसमनस्कं राम                                         |
| प्रियमिति ।                                                      |
|                                                                  |

हनुमानिति भवितव्यम् । २. बार्ग्णाजातमिति भवितव्यम् ।
 अ. प्राक्तलोकतहस्त इति भवितव्यम् ।

#### प्रतिसालभणानि ।

अभिमुखेडङ्गदरस्वेताभो रक्ताम्बरो रक्तवत्ते हिसुजः प्राञ्जली-इतः । पादावनत...... रोहिणीजातस्तुङ्गाद्यक्षरबीजोऽङ्गदं २ बालिपुत्रं रामभक्तं देवप्रियमिति ।

# (वैखानसागम एकविंशपटले ॥)

## बलभद्ररामः ।

अथ बल्भद्ररामं मध्यमं २ दशतालमिति द्विभुजं ब्रिनतं दक्षि-णहास्तेन मुसल्वसं वामेन हल्वसं श्वेतामं रक्तवस्वसरमुद्वबकुन्तलं दक्षिणे रेवती देवी पद्मकिजल्कवर्णां पुष्पाम्बरचरां दक्षिणेन हस्तेन पद्मचरां प्रसारितवामहस्तामेवं कारयेत् । तद्वृपं कौतुकं विष्णुं चतुर्भुजं वा कारयेत् ।

(वैखानसागमे ॥)

बळदेवो हळपाणिर्मदिविभमलोचनश्च कर्तव्यः । विभक्तुण्डलमेकं शङ्केन्दुमृणालगौरवपुः ॥ एकोनांशा कार्यो देवी बळदेवक्रण्णयोर्मध्ये । कटिसंस्थितवामकरा सरोजमितरेण चोडहती ॥ कार्यो चतुर्भुजा सा वामकराभ्यां सपुस्तकं कमलम् । द्वाम्यां दक्षिणपार्खे वरमर्थिष्यक्षसृत्रं च ॥

 <sup>&#</sup>x27;प्राण्णलोकृतहस्त' इति भवितव्यम् । २. 'स्वन्नाग्रक्षरबीज' इति स्यात् ।
 १. 'मध्यमदशतालमिति 'मिति भवितव्यम् ।

वामेष्वष्टभुजायाः कमण्डलुश्चापमम्बुजं शास्त्रम् । वरशरदर्पणयुक्तास्सव्यभुजास्ताक्षसृताश्च ॥

(बृहत्संहितायामष्टपञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

गदालाङ्गलधारी च रामो वाथ चतुर्भुजः। वामोर्ध्वे लाङ्गलं द्याद्धशाङ्कं संशोभनम्॥

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

सीरपाणिर्बलः कार्यो मुसली चैव कुण्डली । श्वेतोऽतिनीलवसनो मटोदश्चितलोचनः ॥

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

#### कुष्णः ।

कृष्णस्य लक्षणं बक्ष्ये। मध्यमं १ दशतालमिति सर्विशातिशताङ्गुले हि.मुजं स्थामामं रक्तवख्वघरं सर्वाभरणभृषितं १किरीटिनमुद्धहकुन्तलं वा ४ दक्षिणन' हस्तेन अहादायष्टिघरं वामोद्यतकरकुर्गरहिक्कासून्रादध-

मध्यमदक्षतालेति भवितव्यम् । २. एतद्विशेषणमन्यतरादर्शे न ।
 एतत्यदमन्यतरादर्शे न । ४. एतदन्यतरादर्शे न । ५. दिक्षणेनव्यारभ्य मार्गेणव्यन्तस्य स्थाने 'दक्षिणेन हस्तेन दक्षिणकरकटकार्ध नाभिदर्ध वा तस्सात्....अन्यत्यर्थे राषवस्थोक्तवत्।' इत्येवमन्यतरा-वर्षे दस्यते ।

स्ताद्योष्ट्रीकरमन्यसर्वं राघवस्योक्तमार्गेण । दक्षिणे रुक्मिणां देवीं
हेमामां धन्मिवृङ्कुन्तल्युतामुद्धद्धकुन्तलां वा प्रसारितदक्षिणहस्तां
सपग्रवामहस्तां तथा वामपार्थे सत्यभामां श्यामाभां 'शिरोरह्बन्थधन्मिवृयुतामुद्धदकुन्तल्युतां वा' सोत्पल्यक्षिणहस्तां प्रसारितवामहस्तां सवीभरणसंयुक्तां कारयेत् । देवीन्यां करण्डिकामकुटं वेति
केचित् । देवस्य वामपार्थे गरुडं प्राञ्जलीङ्कत्य सुस्थितं कारयेत् ।
देवस्य दक्षिणहस्तं लीलायिष्ट्युनं वाम ध्राङ्कं वा कारयेत् । तद्र्यं
कौतकं विष्णां चतुर्भजं वा कारयेत् ।

( वैखानसागमे ॥)

कृष्णश्चक्रधरः कार्यो नीलोत्पलदलच्छविः । इन्दीवरधरा कार्या तस्य साक्षाच कविमणी ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

१. धाम्माक्षेतारभ्य सर्वदावामहस्तानित्यन्तस्य स्थाने 'शिरोहहधाम्माक्ष-युतासुद्धन्यकौन्तका वामहस्तं दक्षिणं प्रसार्य वामं पद्मे 'त्यन्यतरादर्शे दृश्यते । २. धाम्माक्कन्तस्त्रुतामिति पाठान्तरम् । ३. एतदन्यतरादर्शे न । ४. केत्रारभ्य कारमेदियन्तस्य स्थाने 'वामहस्तं दक्षिणं सपुणं वामं प्रसार्य किचिद्देवं समीक्ष्य सर्वोभरणसंयुक्तां कारयती' श्वेवमन्यतरादर्शे विद्यते । ५. देवीन्था-मिल्लारभ्य देवस्त्रेलन्तमम्यतरादर्शे न । ६. 'वामोतकूर्णरं सद्यक्कं वे'ति पाठान्तरम् ।

### नवनीतनरः ।

नवनीतनटस्य वामपादमाकुञ्यः। स्थितं दक्षिणमुत्तानकुश्चितं दक्षिणहत्त्तमभयं २ नवनीतपुतं वा १ वामं प्रसार्थोत्तानं ४ सर्वा-भरणमूर्णितमम्बरहीनमम्बरधरायुतं ५ नवनीतम्बत्तरूपं कारयेत् ।

# वेणुगोपालः ।

गोपीगोपगोक्त्याभिः परिष्ठतं दक्षिणं सखयोधतपादं वामं सुरिखतमाद्धयः द्विहस्ताभ्यामङ्गलीपु वेणुविवरान्संयोज्य विभङ्गभङ्गगान-रससमन्त्रितः गोपाल गायकम् ।

(वैखानसागमे ॥)

गोपालप्रतिमां कुर्योद्वेणुबादनतत्पराम् । वर्हापीडां घनश्यामां द्विभुजामूर्ध्वसंस्थिताम् ॥ (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

# पार्थसारथिः ।

रथारूढं ध्वजाश्वचकमुकुटादिरथाङ्गैर्युक्तं रथं कृत्वा पार्थं सचापं प्राञ्जलीकृत्याधस्थले स्थितं चोपरि यत्न< यष्टिपाशौ गृहीत्वा

किविस्संस्थितियति पाठान्तरम् । २. 'दक्षिणमभी'ति पाठान्तरम् ।
 एतदाद्योन्तरं न । ४. प्रसायांनुत्तानमिति पाठान्तरम् । ५. 'अम्बराधरत् युत'मिति पाठान्तरम् । कि तु 'अम्बरधरं वे'ति स्यात् । ६. एतत्यदात्युवे 'वेणु' मिति स्यात् । ७. 'विभन्नभक्ष'भिति स्यात् । ८. 'यन्वयष्टिपाद्या'विति स्यात् ।

दक्षपादं स्थितं वाममुद्भृत्य रथभित्तौ संस्थाप्य दक्षिणहस्तेन व्याख्यान-निर्णयाङ्गृत्रिमुद्रया संयुक्तं पार्थसारथिरूप कारयेत् ।

> मदनगोपालः । रक्तवर्णो दश्भजस्मर्वालकारभवितः ।

रतायणाः प्राचुणस्तयाण्यः रचूपसः । शक्कचकगदापद्मपाशाङ्कशसमाञ्चगानः ॥

इक्षुकोदण्डमन्याभ्यां वादयन्वेणुमादरात् ।

षोडशच्छदपद्यस्थष्यट्कोणोपरि संस्थितः ॥ गोपालो मदनास्योऽयं मन्दस्मितमुखाम्बजः ।

नाराजा नदगास्त्राउप मन्दास्त्रतमुखान्युजः स्वरपत्रस्थगोपीभिरादरादीक्षितोऽवतात ॥

(पाञ्चरात्रे ॥)

कालियाहिमर्द्कः।

एवमेव कालियाहिफणोपिर स्थितं दक्षिणहस्तं सपताकं वाम-करेणाहिपुच्छं संगुद्ध ग्रुत्यन्तं कारयेत्। कृष्णरूपाण्यसंङ्क्ष्यानि वक्तुं न शक्यानि : तस्माद्येग्रहरूपं कारयेत ।

बद्धः ।

पद्माङ्कितकरचरणः प्रसन्नमूर्तिस्सुनीचकेशश्च । पद्मासनोपविष्टः पितेव जगतो भवेद्वद्यः ॥

(बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

शान्तात्मा लम्बकर्णश्च गौराङ्गश्चाम्बराष्ट्रतः । ऊर्ध्वपद्मस्थितो बुद्धो वरदाभयदायकः ॥

(অ**রি**पু০ ১৭ অ০॥)

काषायवस्त्रसंवीतस्कन्धसंसक्तचीवरः ।

पद्मासनस्यो द्विभाजो ध्यायी बद्धः प्रकीर्तितः ॥

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

बुद्धः पद्मासनो रक्तस्यक्ताभरणमूर्धजः ।

कषायवस्त्रो ध्यानस्थो द्विभुजोंकार्द्वपाणिकः (?) ॥

(रूपमण्डले ॥)

#### कल्की।

किकतं । मध्यमं २ दशतालिमतमश्चाकारं मुखमन्यनराकारं चतुर्भुजं चक्रशङ्कथरं खङ्गखेटकथरमुप्ररूपं भयानकमेत्रं देवरूपं ऋत्वा कौतकं विष्णं चतुर्भजमेव कारयेत ।

( वैखानसागमे ॥)

धनुस्तृणान्त्रितः कल्की म्लेच्छोत्सादकरो द्विजः । अथवाश्वस्थितः खड्डी शङ्कचकशरान्त्रितः ॥

(अधिप० ४९ अ०॥)

खङ्गोद्यतकरः कुद्धो हयारूढो महावलः । म्लेच्छोच्छेदकरः कर्ल्को द्विमुजः परिकीर्तितः ॥ (विष्णप्रमानिते ॥)

कल्की सखङ्गोऽश्वारूढो हरेरवतरा इमे । (रूपमण्डने ॥)

7

कल्किनमित्यारभ्य मुखमन्यदित्येतत्पर्यन्तमन्यतरादशे त । २. 'मध्य-मदशतालमित'मिति भवितव्यम् ।

# वैष्णवमूर्त्यन्तराणि ।

# वैष्णवमूर्त्यन्तराणि ।

# वसात्रेयः ।

मन्दारमृष्ठे मणिमण्डएस्थितं सुवर्णदानैकतिबद्धदीक्षम् । ध्यायेत्परीतं नवनाथसिद्धैदीरिद्यदावानळकाळमेषैः ॥ व्याध्यासुदां करसरसिजे दक्षिणे संद्धानो जानुन्यस्तावरकरसरोजातवामोत्रतांसः । ध्यानाधारासुखपरवशादर्थमामीळिताक्षो दत्तात्रेयो भसितधवळः पातु नः कृतिवासाः ॥

वाल्मीकिरूपं सकलं दत्तात्रेयस्य कारयेत् । (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

(दत्तात्रेयकल्पे ॥)

# हरिहरपितामहः।

एकपीठसमारूढमेकदेहनिवासिनम् । षड्भुजं च चतुर्वक्त्रं सर्वेलक्षणसंयुतम् ॥

अक्षमालां त्रिशूलं च गदां कुर्याच दक्षिणे । कमण्डलं च खटाक्रं चन्नं वामभुजे तथा ॥

(स्वयमण्डले ॥)

#### पुरुषः ।

प्राच्यां प्रुरुषं प्राङ्मुखं श्वेताभं पीतवाससं श्रीमेदिनीभ्यां संयुक्तं पुरुषं पुरुषात्मकं परं पुरुषं धर्ममयमिति ।

# कपिलः ।

आग्नेय्यां कपिछं प्राव्युखं खेताभोऽष्टहस्तो दक्षिणेनैकमभय-मन्यबकासिह्ळथरो<sup>१</sup> वांमैनेकां कव्यवलम्बितमन्यण्डह्वपाशटण्डथरो रक्तवासास्सावित्रीयुक्तं कपिछं सुनिवरं शुद्धं वेदरूपिणामिति ।

(वैखानसागमे ॥)

प्रशुक्तं विद्धि वैराग्यात्कापिकी तनुमास्थितः । मध्ये तु करकः कार्यस्तस्योत्सङ्गगतः परः ।। देधिगं चापरं तस्य शङ्कचक्रभरं भवेत् । पषासनोपविष्टक्ष ध्यानसंमीकितक्षणः ॥ कर्तव्यः कपिको देवो जटामण्डलमण्डितः । वासुसरीप्रपीनांसः पद्माङ्कचरणद्वयः ॥

अन्येईस्तैबकासि हरुधर इस्तर्थः। २. एतत्पवार्धात्परमर्धेनैकेन विच्छिकेन भवितव्यमिति संभाव्यते।

मृगाजिनधरो राजन्! स्मश्रुयङ्गोपवीतवान् ।

विभूर्मन्त्रमहापद्मकालिकासंस्थितः प्रभः॥

वैराग्यभावेन महानुभावो ध्यानस्थितस्त्वं परमं पदं तत् । ध्यायंस्तथास्ते भुवनस्य गोप्ता साङ्ख्यप्रवक्ता पुरुषः पुराणः॥

(विष्णुधर्मीत्तरे ॥)

# यज्ञमूर्तिः ।

नैन्नात्यां पश्चिममुखस्तानचामीकरामश्चतुरगृङ्गो द्विशीर्यस्ताहस्त-रशङ्कचकाज्यदर्वीश्चनश्चचजुड्रपश्चरिक्षपादो राजबह्मसर्वाभरणमृषितो दक्षिणवामयोस्स्वाहास्वधायुक्तो यज्ञो, यज्ञेशं सर्वदेवमयं पुण्यं सर्व-कतवरमिति ।

(वैखानसागमे ॥)

# व्यासः ।

कृशः कृष्णतनुर्व्यासः पिङ्गलोऽतिजटाधरः । समन्तर्जेमिनिः पैलो वैशम्पायन एव च ॥

तस्य शिष्याश्च कर्तन्याश्चलारः पारिपार्श्वकाः ॥

#### धन्वन्तरिः ।

धन्वन्तरिस्सुकर्तव्यस्सुरूपः प्रियदर्शनः । करद्वयगतश्वास्य सामृतः कल्को भवेत् ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

#### जलगारी ।

जलमध्यगतः कार्यश्तेषपन्नगतस्पगः । फणापुज्जमहारत्नदार्निरीक्ष्यशिरोधरः ॥

देवदेवस्तु कर्तव्यस्तत्र सुप्तश्चतुर्भुजः ।

तथापरश्च कर्तव्यक्शेषभोगाङ्कसंस्थितः ॥

एकपादोऽस्य कर्तव्यो लक्ष्म्यत्सङ्कगतः प्रभोः ।

रक्षपादाऽस्य कतव्या व्यक्तुत्तक्रगतः प्रमा तथापरश्च कर्तव्यस्तत्र जानौ प्रसाधितः ॥

कर्तव्यो नाभिदेशस्थस्तथा तस्यापरः करः । तथैवान्यः करः कार्यो देवस्य त शिरोधरः ॥

सन्तानमञ्जरीधारी तथैवास्यापरो भवेत ।

नाभीसरसि संभूते कमले तस्य यादव !॥

सर्वपृथ्वीमयो देव: प्राग्वत्कार्य: पितामहः । नाळळग्रौ च कर्तव्यौ प्रमुख्य मधकेटमौ ॥

नृरूपधारीणि भुजङ्गमस्य कार्याण्यथास्त्राणि तथा समीपे । एतत्तवाग्ने यदपङ्गवोक्तं देवस्य रूपं परमस्य तस्य ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

सत्पुरुपं १ शेषतल्पे दक्षो दण्डभुजोऽस्य तु । शिरोधरोऽस्य वामस्तु सपुष्पोऽयं जलेशयः ॥

१. सुप्तरूपामिति स्यात् ।

तन्नाभिपङ्कजे धाता श्रीभूमी च शिरोहिंगे । निध्यस्त्रादिस्वरूपाणि पार्श्वयोर्मधकैटमौ ॥

(रूपमण्डने ॥)

## लक्ष्मीनारायणौ ।

लक्ष्मीनारायणौ कार्यै संयुक्ती दिव्यरूपिणौ । दक्षिणस्था विभोर्मूर्तिर्लक्ष्मीमूर्तिस्तु वामतः ॥ दक्षिणः कण्डल्क्रोऽस्या वामे इस्तस्सरोजस्त् । विभोर्नोमकरो लक्ष्म्याः कुक्षिभागस्थितस्सदा ॥ सर्वोवयवसंपूर्णो सर्वोलङ्कारभूषिता । सुष्ठुनेत्रकपोलास्या रूपयौवनसंयुता ॥ सिद्धिः कार्यो समीपस्था चामरमाहिणी श्रुमा । कर्तव्यं वाहनं सव्ये देवाधोभागमं सदा ॥ शङ्कचक्रधरौ तस्य द्वौ कार्यो युरुशौ पुरः । वामनी हारकेयूरिकरीटमणिभूषणौ ॥ उपासकौ समीपस्था प्रभोक्षेबशिवास्मकौ । रहानां योगपदं च शिखामङ्गिल्यास्थितौ ॥

(विश्वकर्मशास्त्रे॥)

उमी च द्विभुजी कुर्यालुक्ष्मी नारायणाश्रिताम् । देवं शक्केस्स्वकीयैश्व गरुडोपरि संस्थितम् ॥

#### प्रतिमालभूगानि ।

दक्षिणः कष्ठङमोऽस्या वामो हस्तस्सरोजधूक् । विभोवीमकरो छक्ष्म्याः कुश्चिमागस्थितस्सदा ॥ सर्वेषामेव देवानामेवं युग्मं विधीयते । तेषां शक्तिः पृथमूगा तदस्त्वबाहनाकृतिः ॥

(रूपमण्डले

# हयप्रीवः ।

मूर्तिमान्युधिवीहस्तन्यस्तपादस्सितच्छविः ।
नीलाम्बरघरः कार्यो देवो हयाशिरोधरः ॥
विद्यासंकर्षणांशेन देवो हयशिरोधरः ।
कर्तन्योऽष्टमुजो देवस्तकरेषु चतुर्ण्वधः ॥
शक्रं चक्रं गदा पद्मं स्वाकारं कारयेद्रुधः ।
चत्वारश्च कराः कार्यो वेदानां देहधारिणाम् ॥
देवेन मृश्गि विन्यस्तास्सवीभरणधारिणः ।

नरनारायणहरिक्रण्णाः । दूर्वास्यामो नरः कार्यो द्विभुजश्च महावलः । नारायणश्चत्वबिद्धनीलोत्पलदलञ्जविः ॥ तयोमेष्ये तु बदरी कार्या फलविभूषणा । बदर्यामवनौ कार्यावश्चमालाधराबुभौ ॥

अष्टबक्के स्थितौ याने सूत्युक्ते मनोरमे । कृष्णाजिनभरी दान्तौ जटामण्डलभारिणौ ॥ पादेन चैकेन रथिस्थितेन पादेन बैकंन च जानुगेन । कार्यो हरिश्चात्र नरेण तुल्यः कृष्णोऽपि नारायणतुल्यमूर्तिः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

# वैकुण्ठः ।

वैकुण्ठं तु प्रवस्थामि सोऽष्टबाहुर्महाबङः । ताक्ष्योसनश्चतुर्वक्त्रः कर्तव्यक्तान्तिमच्छता ॥ गदां खङ्गं शरं चक्रं दक्षिणेऽस्य चतुष्टयम् । शङ्कं खेटं धतुः पद्मं वामे दद्याखतुष्टयम् ॥ अप्रतः पुरुषाकारं नारसिंहं च दक्षिणे । अप्रतः पुरुषाकारं नारसिंहं च दक्षिणे ।

## बैलोक्यमोहनः ।

मुखानि पूर्ववत्तस्याप्यध्य त्रैलोक्यमोहनः । स षोडशसुजस्ताक्ष्योरूडः प्राग्वबतुर्भुजा (१) ॥ गदा चकाङ्कृशौ बाणं शक्तिश्वकं वरं कमात् । दक्षेषु मुद्ररः पाशश्याङ्गेशङ्काण्जकुण्डिका ॥ श्वङ्गी वामेषु हस्तेषु योगमुद्राकरद्वयम् । नरं च नारसिंहं च सुकरं कपिलाननम् ॥

#### चित्रमालक्षणानि ।

#### अतन्तः ।

अनन्तोऽनन्तरूपस्तु इत्तैद्वरिशिर्मुतः । अनन्तशक्तिसंवीतो गरुडस्थश्चतुर्मुखः ॥ गदाक्रुपाणचक्राक्यो वज्राङ्कुशवरान्वितः । शङ्क्षसेटं धतुः पद्रं दण्डपाशौ च वामतः ।

### विश्वरूपः ।

विशव्या हस्तकैर्युक्तो विश्वरूपश्चतुर्युव्यः ।

पताका हलशङ्की च वजाङ्कशारास्त्रया ॥

चर्का च बीजपूरं च वरो दक्षिणबाहुषु ।

पताका दण्डपाशी च गदाखङ्गोरपञानि च ॥

श्वश्नी मुसल्यक्षं च क्रमास्युवीमबाहुषु ।

हस्तद्वये योगमुदा चैन (१) गरुडोपरिस्थितः ॥

क्रमान्नरनृसिंहस्वीवराहमुखबन्मुखैः ।

(रूपमण्डने ॥)

#### योगेश्वरः ।

पद्मासनसमासीनः किचिन्मीलितछोचनः । घोणाप्रे दत्तदृष्टिश्च श्वेतपद्मोपिर स्थितः ॥ वामदक्षिणगौ हस्तावुत्तानावेकभागगौ । तत्करद्वयपार्श्वस्थे पङ्करहमहागदे ॥

#### प्रतिमालभणानि ।

ऊर्थे करद्वये तस्य पाञ्चजन्यस्मुदर्शनः । योगस्वामी स विज्ञेयः प्रज्यो मोक्षार्थियोगिभिः ॥

(सिजार्थसंहितायाम ॥)

अथादिमूर्तिविधि वस्य । अनन्तोत्सङ्गे समासीनं दक्षिणं प्रसार्य वाममाकुञ्य दक्षिणहस्तमनन्तीत्सङ्गे न्यस्य वामं वामजानूम्बें प्रसार्य चतुर्वोहुं शङ्कुचकाथर फणामिः पश्चभिवी छन्नमौलि प्रवाख्यां सर्वाभरणभूषितं कृत्वा तहिष्ठणं भूगुं वामे मार्कण्डेयमेकजानु- क्रमेणासियत्य दक्षिणं ब्रह्मां वामे शङ्करं च कृत्वा तद्र्यं कौतुकं च कृत्वा प्रतिष्ठोक्तकसणा प्रतिष्ठां कार्यत् ।

( वैखानसागमे ॥)

भक्ते ।

चतुर्वक्रश्वतुष्यादश्वतुर्वाहुस्सिताम्बरः । सर्वाभरणवांछ्वेतो धर्मः कार्यो विजानता ॥ दक्षिणे चाक्षमाला च तस्य वामे च पुस्तकम् । मृतिमान्व्यवसायस्त कार्यो दक्षिणभागतः ॥

 <sup>&#</sup>x27;दक्षिणपादमाकुञ्च्य बामं प्रसार्थे'ति पाठान्तरम् । २. 'तदनोश्वे'
 इति पाठान्तरम् । ३. 'फणान् पञ्च सप्त बा' इति पाठान्तरम् । फणाभिः पञ्चभिस्सप्तमिषां इति भवितन्त्रम् ।

वामभागे ततः कार्यो दृषः परमरूपवान् । कार्यो पद्मकरै। मुर्क्षि विन्यस्तौ तु तथा तयोः ॥

(आदित्यपुराणे ॥)

# चतुर्विशतिमूर्तयः ।

ज्ञाङ्क्वक्रगदापद्मी केशवास्त्यो गदाधरः । नारायणः पद्मगदाचक्रशङ्कायुधैः क्रमात् ॥ माधवश्चकशाह्यस्यां पद्मेन गदया भवेत । गदाञ्जशङ्क्वकी वा गोविन्दाख्यो गदाधरः॥ पदाशङारिगदिने विष्णुरूपाय वे नमः । सश्हाब्जगदाचक्रमधुसुदनमूर्तये ॥ नमो गदारिशङ्काञ्जयक्तत्रिविक्रमाय च । सारिकोमोदकीपग्रशक्रवामनमर्तये ॥ चकाञ्जशक्षगदिने नमः श्रीधरमर्तये । हृषीकेशस्सारिगदाशङ्कपश्चित्रमोऽस्त ते ॥ साञ्जशद्भगदाचऋपद्मनाभस्त्रमृतये । दामोदर ! शङ्खगदाचऋपश्चित्रमोऽस्तु ते ॥ शद्भाञ्जचकगदिने नमस्संकर्षणाय च । सारिशङ्कगदान्जाय वासुदेव! नमोऽस्त ते ॥

शङ्क्षचक्रगदान्जादिश्तप्रयुद्धमृत्ये । नमोऽनिरुद्धाय गदाशङ्कान्जारिविचारिणे ॥ सान्जशङ्क्षगदाचकपुरुशेत्तममृत्ये । नमोऽञीक्षजरूपाय गदाशङ्क्षारिपिधोने ॥ नृर्सिहमृतेये पद्मगदाशङ्क्षारिघारिणे । पद्मारिशङ्क्षगदिन नमोऽस्वन्थुतमृत्ये ॥ गदान्जारिसशङ्काय नमः श्रीकृष्णमृत्ये । (पश्मपुराणे पातालखण्डे ॥)

केशवः कमलं कम्बं धत्ते चक्रं गदामि ।
नारायणः कम्बुण्यगदाचकधरो भवेत् ॥
माधवस्तु गदां चक्रं शङ्कं वहति पङ्कजम् ।
गोविन्दो धरते चक्रं गदां पद्यं चक्रम्वना ॥
विष्णुः कौमोदकी पद्यं पाश्चजन्यं सुदरीनम् ।
मधुस्दनस्तु चक्रं शङ्कं सरसिजं गदाम् ॥
विविक्रमोऽम्बुजगदाचकशङ्कानिभतिं यः ।
वामनस्शङ्कभृचक्रगदापक्रशङ्कानिभतिं यः ।
वामनस्शङ्कभृचक्रगदापक्रसन्तरः ॥
श्रीधरो वारिजं चक्रं गदां शङ्कं दधाति यः ।
हपीकेशो गदां चक्रं पद्यं शक्कं च धारयेत् ॥
पद्यामः पाञ्चजन्यं पद्यं चक्रं गदामि ।
दामोदरोऽम्बुजं शङ्कं गदां धत्ते सुदर्शनम् ॥

#### प्रतिमालभूगानि ।

मंकर्षणो गदाकम्बसरसीरहचक्रभत । वासदेवो गदाशङ्कचऋपद्मधरो मतः ॥ पराम्बक्षक्रभच्छक्रगदास्भोजानि पाणिभिः। अनिरुद्धो लसम्बद्धगदाशङ्कारविन्दवान् ॥ पुरुषोत्तमस्त चकं पद्मशङ्खगदा दधत् । अधोक्षजस्सरसिजं गदाशङ्कसुदर्शनम् ॥ नरसिंहस्त चक्राब्जगदाकम्बविराजितः । अन्यतस्त गदापधचक्रशद्भैस्समन्वितः ॥ जनार्दनोऽम्बजं चत्रं कम्ब कौमोदकीं दधत । उपेन्द्रो वहते शद्धं गदांचकं कुशेशयम् ॥ हरिर्धारयते कम्ब चक्रं तामरसं गदास । कष्णः करैः पाञ्चजन्यं गदामञ्जं सदर्शनम् ॥ एतास्त मूर्तयो जेया दक्षिणाधः करात्कमात । वासदेवादिवर्णास्यष्यटषडेते तदादयः ॥

(रूपमण्डने ॥)

# मानुषवासदेवः ।

अथ मानुषं वासुदेवमायताश्रेषे विमाने मध्यमं२ दशकालमितं सर्विशतिशताङ्गुलं ब्रिसुजं चऋशङ्कथरं दक्षिणे हक्मिणी देवी तदक्षिणे

 <sup>&#</sup>x27;वासुदेवमाश्रवे'दिति पाठान्तरम् । २, मध्यमदशतालेति भवितव्यम् ।

हलमुसल्थरं १ बल्भदं तदिक्षणे प्रयानं द्विभुजं क्षुरिकाधरदिक्षणहरूतं कम्बबलम्बितवामहस्तं तदिक्षणे विरिष्धं चतुराननं चतुर्भुजं देवस्य वामपार्भेऽनिरुद्धं दिक्षजं खब्नुबेटकधरं तद्वामे साम्बं द्विभुजं दान-दिक्षणकर रेमन्यहण्डधरं र तस्य वामे गरुडं च कारयेत् । तेषां वर्णा-म्बराभरणानि भृगूक्तविधिना कारयेत् । देवानेतान्भियतानेव संस्थाप्य तद्वपं कौतुकं कारयेत् । अथवा तेषां मध्ये विष्णुं चतुर्भुजमेव स्थापयेत् ।

# दैविकवासुदेवः ।

दैविकवासुदेवं सिंहासने समासीनं चतुर्भुजं शङ्कुचक्रघरं श्रीभूम्या६ सहितं तथा देवस्य दक्षिणवामयोः पूर्वोक्तान्देवा-न्वळभद्रस्य दक्षिणे॰ देवीं रेवतीं प्रयुक्तस्य दक्षिणे॰ रोहिणीमनिरुद्ध-स्योषां९ साम्बस्येन्द्रकरी च १० सहैव ११ स्थापयेत्। एतेषां कीतुक-विम्बं प्रवेवत ।

(वैखानसागमे ।)

 <sup>&#</sup>x27;हरुवारायुत'मिति पाठान्तरम्। २. 'नीरुमर्थ' मिति पाठान्तरम्।
 'दक्षिणे दारुक'मिति पाठान्तरम्।४. एतदादशौन्तरे न।५ 'तदुःवे'मिति पाठान्तरम्। ६. 'श्रीभूमिभ्या' मिति भवितन्यम्। ७. एतदादशौन्तरे न। ८. एतदन्यतरादशॅ न ९. 'श्रीनरुद्धस्य रामा'मिति पाठान्तरम्। १०. साम्बस्य-वान्दुक्तरे वे'ति पाठान्तरम्। १९. 'समवा' इति पाठान्तरम्।

दक्षिणे तु करे चक्रमधस्तात्यसमेव च । बामे शङ्कं गदाधस्ताद्वासुदेवस्य छक्षणम् ॥ श्रीपुष्टी चापि कर्तन्ये पद्मवीणाकरान्विते । ऊरुमात्रोप्छितायामे माळाविद्याधरौ तथा ॥ प्रभामण्डळसंस्यौ तौ प्रभा हस्त्यादिभूवणौ । पद्मामं पादपीठं त प्रतिमास्वेवमाच्येत ॥

(अग्रिप० १०४ अ०॥)

एकवन्त्रश्चतुर्वाहुस्तीम्यरूपस्पुदर्शनः ।
पीताभ्वरश्च मेघाभस्सर्वाभरणभूषितः ॥
कण्ठेन ग्रुभदेशेन कम्बुतुर्येन राजता ।
वराभरणयुक्तेन कुण्डळेत्तरभूषिणा ॥
अङ्गदी बद्धकेयूरी वनमाळाविभूषणः ।
उरसा कौस्तुमं विश्रक्तिरीट शिरसा तथा ॥
शिरःपद्मस्तयेवास्य कर्तव्यश्चारकार्णिकः ।
पुष्टिश्चिष्टायतभुजस्तत्तुस्ताभनसाङ्गुळिः ॥
मध्येन त्रिवळीभङ्गशोभितेन सुचारुणा ।
खीस्रप्यारिणी क्षोणी कार्या तत्यदम्यया ॥

१. 'हस्त्यादिभषणा' इति स्यातः।

#### प्रतिसालभणानि ।

तत्करस्थाहियगलो देवः कार्यो जनार्दनः । मालानमस्परन्यासः विज्ञितिकवान्तर्थातः ॥ अनदस्या (१) मही कार्या देवदर्शितविध्याता । देवश्च कटिवासन कार्यो जान्यवलम्बिना ॥ बन्माला च कर्तच्या देवजानवलस्विती । यज्ञेपवीतं कर्तव्यं नाभिदेशमपागतम् ॥ उत्पत्न्वकमलं पाणी कर्याहेवस्य दक्षिणे । वामपाणिगतं शक्तं शक्ताकारं त कारयेत ॥ दक्षिणे त गढा देवी तनमध्या सलोचना । स्त्रीरूपधारिणी मग्धा सर्वाभरणभवितः ॥ पञ्चन्ती देवदेवेशं कार्या चामरधारिणी । कर्यात्तन्मुर्धि विन्यस्तं देवहस्तं त दक्षिणम् ॥ वामभागगतश्रकः कार्यो लम्बोदरस्तथा । सर्वाभरणसंयक्ती इत्तविष्कारितेक्षणः ॥ कर्तव्यक्षामरकरो देववीक्षणतत्वरः । क्योंद्रेवकरं वामं विन्यस्तं तस्य मुर्धनि ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

वासुदेवस्तंकर्षणः प्रयुद्धश्वानिरुद्धकः । श्वेतरक्तपीतकृष्णाः कमाकृतयुगादिषु ॥

पूज्या द्विजातिभिश्चेषां छत्राभं कुर्कुटाण्डवत् । त्रपुषाभं च बालेन्दूपमं कुर्याचिरं १ कमात् ॥

(रूपमण्डने ॥)

## संकर्षणः ।

बासुदेवस्वरूपेण कार्यस्तंकर्पणः प्रश्वः। स तु शुक्रवपुः कार्यो नीलवासा यद्चन!॥ गदास्थाने च मुसलं चक्रस्थाने च लाकुलम्। कर्तव्यौ ततुमध्यौ तु रुरूपौ रूपसंयुतौ॥

# प्रदासः ।

अगुभः । बांसुदेवस्वरूपेण प्रयुक्तश्च तथा अवेत् । स तु द्वांङ्करस्थामस्सितवासा विधीयते ॥ बक्तस्थाने भवेबापो गदास्थाने तथा शरः । तथाविधौ तौ कर्तव्यौ यथा मुसल्लाङ्गलौ ॥ चापबाणघरः कार्यः प्रयुक्तश्च सुदर्शनः । राजनिन्द्रमणिस्थामस्थ्येतवासा मरोक्तरः ॥

# अनिरुद्धः ।

एतदेव तथा रूपमनिरुद्धस्य कारयेत् । पश्चपतामवपुषो रक्ताम्बरधरस्य तु ॥

१. 'कुर्याच्छिर' इति स्यात् ।

क्कस्थाने भवेबर्म गदास्थानेऽसिरेबच । चर्म स्थाबकरूपेण प्रांष्ठः खङ्गो विश्रीयते ॥ चक्रादीनां स्वरूपाणि किंत्रित्वृत्वं सुदर्शयत् । रम्याण्यायुषरूपाणि चक्रादीन्येव यादव !॥ बामयार्थ्यगताः कायी देवानां प्रबरा स्वजाः । सुपताकासुता राजन्! यष्टिस्थास्ते यथेरितम् ॥

# अनिरुद्धसाम्बौ ।

कर्तव्यक्षानिरुद्धोऽपि खङ्गचर्मधरः प्रमुः । साम्बः कार्यो गदाहस्तस्मुरूपश्च विशेषतः ॥ माम्बानिरुद्धौ कर्तव्यौ पद्माभौ रक्तवाससौ ।

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

# साम्बद्रशुद्री ।

साम्बश्च गदाहस्तः प्रयुद्धश्वापभृत्सुरूपश्च । अनयोस्ब्रियौ च कार्ये खेटकनिश्चिशधारिण्यौ ॥

(बृहत्संहितायामष्टापश्चाशत्तमाध्याये ॥)

# विष्णुः ।

विच्युः किरीटमकुटकटिसूत्रविभूषितः । पीताम्बरधरस्सौम्यश्चतुर्भुजसमन्वितः ॥

अभयं दक्षिणं हस्तं कटकं वामहस्तकम् । परहस्ते त वामे त शक्कं चक्रं च दक्षिणे ॥

पद्मपीठोपरिष्टात्तु सस्यश्यामनिभाकृतिः । श्रामीनो वा भिग्नो वापि सन्येऽसन्ये श्रियान्त्रितः ॥

संयुक्तः केवलो वापि कर्त्तव्यं विष्णुमृर्त्तिनम् ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

शङ्कचक्रभरं देवं पीताम्बरधरं हरिम् । श्रीभृमिसहितं देवं सर्वाङङ्कारसंयुतम् ॥ स्थितं बाथ समासीनं शयितं वापि कारयेत् । (सुप्रभेदागमे चतुर्खिशत्तमपटल ॥)

कार्योऽष्टभुजो भगवांश्वतुर्भुजो द्विभुज एव वा विष्णुः । श्रीवत्साङ्कितवक्षाः कौस्तुभमणिभूषितोरस्कः ॥

अतसीकुसुमश्यामः पीताम्बरिनवसनः प्रसन्नमुखः । कुण्डलकिरीटधारी पीनगलोरस्थलांसभुज:॥

खङ्गगदाशरपाणिर्दक्षिणतश्शान्तिदश्चतुर्थकरः। वामकरेषु च कार्मुकखेटकचकाणि शङ्कश्च ॥

अथ च चतुर्भुजमिष्छति शान्तिद एको गदाधरश्चान्यः । दक्षिणपार्थे क्षेत्रं वामे शङ्कश्च चन्नं च ॥

द्विभुजस्य तु शान्तिकरो दक्षिणहस्तोऽपरश्व शङ्कथरः । एवं विष्णोः प्रतिमा कर्तव्या भूतिमिच्छक्रिः॥

(बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

देवदेवं यथा विष्णुं कारयेव्रह्डस्थितम् ।
कौस्तुभोद्वासितोरस्कं सवीभरणधारिणम् ॥
सजलान्धुदसम्छायं पीतदिव्याम्बरं तथा ।
मुखानि वास्य चत्वारि बाहवो द्विगुणास्तधा ॥
सौम्येन्दुवदनं पूर्वं नारसिंहं तु दक्षिणम् ।
कपिलं पश्चिमं वक्त्रं तथा वाराहमुत्तरम् ॥
तस्य दक्षिणहस्तेषु वाणारिमुसलाभयम् ।
चर्मं सीरवराविन्दुं भोमे च वनमालिनः ॥
कार्याणि विष्णोधेर्मेक्षः । वामहस्त्रेष्वनक्रमात् ।

लोकपालविष्णुः । एकवक्त्रो द्विबाद्वश्च गदाचक्रधरः प्रसुः ।

बिष्ण्वायतनम् । दक्षिणे पुण्डरीकाक्षं पूर्वे नारायणं न्यसेत् । गोबिन्दः पश्चिमे स्थाप्य उत्तरे मधसदनः ॥

बाचस्यत्ये विष्णुलक्षणप्रदर्शनावसरे 'अरि चकं इन्दुस्थक्क' इति विवरणं कृतमः।

ईशाने स्थापयेदिष्णुमाझेच्यां तु जनार्दनम् । नैर्ऋत्ये पद्मनाभं च वायच्ये माधवं तथा ॥ केशवो मध्यतस्थाप्यो वासुदेवोऽधवा बुधैः । संकर्षणो वा प्रयुक्षोऽनिक्द्रो वा यथाविधि ॥ दशावतारसंयुक्तस्थाप्यो जळशयोऽधवा । अम्रतस्युक्तस्स्थाप्यो जळशयोऽधवा ।

## विष्णोः प्रतीहाराः ।

प्रतीहारांस्ततो बश्चे दिशां चतस्णां कमात् । वामनाकाररूपास्ते कर्तव्यास्सवेतरशुभाः ॥ तर्जनी शङ्कचके च चण्डो टण्डं दभक्तमात् । वामे स्थाप्यः प्रचण्डोऽखापसव्ये दक्षिणे श्चमः ॥ पद्मं खङ्गं खेटकं च करैकिंपद्गदां जयः । बिलोमे पद्मगदयोविंजयसौ कमाच्यसेत् ॥ तर्जनी बाणचापं च गदां धाता तु सृष्टतः (१)। गदापसच्ये तैरखेविंधाता बामदश्चयोः ॥ तर्जनी कमाल्ं शङ्कं गदां भद्मः कमाह्यसेत् । शखापसञ्ययोगेन सुभद्रस्तौ कमाच्यसेत् ॥

(रूपमण्डने ॥)

## गरुष्ठः ।

ताक्यों मरकतप्रस्यः कौशिकाकारनासिकः ।
चतुर्धेजस्तु कर्तव्यो इत्तनेत्रमुखस्तया ॥
गृष्ठोकजानुचरणः पश्चद्वयविसूचितः ।
प्रभासंस्थानसीयर्णकलापेन विराजितः ॥
छत्रं तु पूर्णेकुम्भं च करयोस्तस्य कारयेत् ।
करद्वयं तु कर्तव्यं तथा विरचिताञ्चलि ॥
यदास्य भगवान्पृष्ठे छत्रकुम्भधरौ करौ ।
न कर्तव्यं तु कर्तव्यं तथादयस्य सुन्नौ ॥
किचिकुम्बोदरः कार्यस्यक्षंभरणम्बितः ।

# (विष्णधर्मीत्तरे ॥)

उपेन्द्रस्याप्रतः पक्षी गुडाकेशः कृताङ्गिः । सव्यजानुगतो भूमौ मूर्धा च फिणमण्डितः ॥ स्थूलजङ्को नरप्रीवस्तुङ्गनासो नराङ्गकः । द्विबाहुः पक्षयुक्तश्च कर्तव्यो विनतासुतः ॥

# (श्रीतत्वनिधौ ॥)

आजानृत्ततहेमप्रभमथ [च\*] हिमप्रख्यमानाभि साक्षा-दाकण्ठाकुङ्कुमाभं अमरकुल्समस्यामलं मूर्प्रि शान्तम् ।

व्यासम्माण्डगर्भं हिशुनमभयदं पिङ्गनेसोप्तारं
तार्थं नीलाप्रनातपुतिविविधमहापक्षल्क्यं नमामि ॥
पालादेवो गरुमानपुतघटगदाशङ्खन्मसिनागान्विभाणः कृष्णपादो निजकरकमलैरष्टमिस्वर्णवर्णः ।
पापन्नैः पक्षपातरिखलिषदिरराभितार्तिमृहत्तः
श्रीमान्या पन्नगारिस्सकलविषमयाद्रन्जालोञ्चलङ्गः ॥
(शिल्परले ॥)

१. 'पायाहेको ' इति स्मातः।

# आयुधपुरुषाः ।

# आयुधपुरुषाः ।

आयुधपुरुषाः ।

दशायुष्प्रतिष्टां तु वश्ये लक्षणपूर्वकम् ।
वश्रं शक्तिं च दण्डं च खङ्गं पाशं तथाङ्कशम् ॥
गदा त्रिश्चलं पद्मं च चक्रं चेति दशायुष्पम् ।
एकत्रवत्रं डिनेत्रं च करण्डमकुटान्वितम् ॥
इताङ्गलिपुरोपेत डिबाइं सर्वलक्षणम् ।
प्रतिमालक्षणप्रोक्तमानेनेव समाचरेत् ॥
जाये शक्तिगदे होये चक्रपये नपुंसके ।
शेषाः पुगांसो विद्वयास्वष्टतालविनिर्मिताः ॥
स्वमृतायुष्पसंयुक्तास्वित्रा १देकतालतः ।
तालाष्टाशाविष्ट्वया तु चतुस्तालवसानकम् ॥
कस्ययेदायुषं विद्वानस्ववगोक्तमार्गतः ।
तेवां मूज्यीयुषं कार्यमथवा मकुटोपरि ॥

१. शक्तिश्रोति भवितव्यम् । २. स्वकीयादिति भवितव्यम् ।

हस्तयोरन्तरे वापि वामेतरकरेऽपि वा । परित्यज्याङ्करां यद्वा तत्थाने कल्पयेङ्गजम् ॥

. (उत्तरकामिकागमे अष्टषष्टितमपटले ॥)

शक्तिस्त योषिदाकारा लोहिताकी वकाश्रिता । ट्याडो ९पि प्रकारः काम्यो होतो लोहितलोचनः ॥ खब्रश्च पुरुषशस्यामशरीरः ऋदुलोचनः । पाशस्सप्तफणस्सर्पपुरुषः पुच्छसंयुतः ॥ ध्वजस्त परुषः पीतो व्यावतास्यो महाबलः । गदा पीतप्रभा कन्या सर्पानजघनस्थला ॥ तिशुलं पुरुषो दिव्यस्तुभ्रश्यामकलेबरः । शकोऽपि पुरुषो दिन्यश्चाक्काङ्गरञ्चभलोचनः ॥ हेतिबहितथी(१) सा स्त्री भिन्दिक्त्यामतनः प्रमान । शरस्यात्परुषो दिन्यो रक्ताको दिन्यलोचन: ॥ धनस्त्री पद्मरक्ताभा मुझि पुरितचापभत । एवमस्त्राणि पुतानि जानीयात्परमेश्वरे ॥ उक्तानां चैव सर्वेषां मुर्झि स्वायुधलाञ्छनम् । भजौ हो त प्रकर्तव्यो स्कन्दलग्नो १ सदा बधेः ॥

१. स्कन्धलमाविति भवितस्यम ।

(विष्णधर्मीसरे ॥)

#### प्रतिसालभणानि ।

वजं शक्तिं च दण्डं च खङ्गं पाशं तथाङ्कुशस् ।
गदा त्रिश्र्ष्णं चक्रं च पग्नं चेति दशासुधस् ॥
दिभुजाश्च द्विनेत्राश्च सर्वाभरणसंसुताः ।
कृताज्ञिणुद्रोरेताः करण्डमुकुदान्विताः ॥
तत्तद्वन्त्रप्रमाणेन अख्नमूर्तिसमन्वताः ।
नानावर्णसमायुक्तं नीलजीमृतवर्णकम् ॥
नीलकं पद्यरागं च तुपारं चेन्द्रनीलकम् ।
शारदाशं च रक्तं च वन्नादीनां तु वर्णकम् ॥
जायाः शक्तिगदा विद्यालाशपन्ने नुसस्के ।
शयाः पुमानिति क्यालाः कीर्तितास्वस्वमूर्त्यः ॥

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

# सुदर्शनपुरुषः ।

चक्रं शक्कं च चापं परशुमसिमिषुं शूलपाशाङ्क्रशामिं विभागं खक्कखेटं हलपुसलगदाकुन्तमखुम्रदंष्ट्म् ।

ज्वालाकेशं त्रिनेत्रं कनकमयलसद्गात्रमत्युप्ररूपं वन्दे षट्कोणसंस्थं सकलरिपुजनप्राणसंहारचक्रम् ॥

(शिल्परत्ने ॥)

शक्तिबेति भवितव्यम् । २. जाये शक्तिगदे इति भवितव्यम् ।

ज्योतिश्वडालमैलिस्त्रिनयनवदनष्योडशोत्त**स्**वाहः प्रत्यालीदेन तिष्ठन्प्रणवशक्षधराधारषटकोणवर्ती । निस्सीमेन स्वभन्ना निखिलमपि जगल्लेमविनामीमाणो भयात्सौदर्शनो वः प्रतिभटपरुषः प्ररुषः पौरुषाय ॥ ७५ ॥ उग्रंपस्याक्षमुचद्भकटि समकटं कण्डलि स्पष्टदंष्टं चण्डास्त्रेबीहटण्डैलसदनलसमक्षीमलक्ष्योरकाण्डम । प्रत्यालीढस्थपादं प्रथयत भवतां पालनव्यप्रमग्रे चक्रेकोऽकालकालेरितभटविकटाटोपलोपाय रूपम् ॥ ७९ ॥ चक्रं कुन्तं कृपाणं परशृहुतवहावङ्कशं दण्डशक्ती शडं कोदण्डपाशौ हलमुसलगदा वज्रशूलांश्च हेतीन् । दोर्भिस्सव्यापसव्येर्दधदतलबलस्तम्भतारातिदर्पै-र्व्यूहस्तेजोऽभिमानी नरकविजयिनो जम्भतां संपदे वः।।८०।। (सदर्शनशतके ॥)

# आदित्याः ।

# आदित्याः ।

आदित्याः ।

हिसुजाः पद्महत्ताश्च रक्तपद्मासने स्थिताः ।
रक्तमण्डळसंयुक्ताः करण्डमकुटान्विताः ॥
रक्तमण्डळसंयुक्ताः करण्डमकुटान्विताः ॥
रक्तमन्वरधराससर्वे सर्वाभरणभूषिताः ।
छन्तरीरसमायुक्ता भास्तरा द्वादशा इमे ॥
वैवस्वतो विवस्तांश्च मार्ताण्डो भास्तरो रविः ।
छोकप्रकाशकश्चैव छोकसाश्ची त्रिविकमः ॥
आदित्यश्च तथा सूर्य्यः अंशुमांश्च दिवाकरः ।
एते वै द्वादशादित्याश्चोत्तरादिकमास्थिताः ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपश्चाशपटले ॥)

अर्थमा चेन्द्रवरुणौ पूषा विष्णुर्भगस्तथा । अजधन्यो जधन्यश्च मित्रो धाता इति स्मृताः ॥

#### प्रतिमालभगानि ।

विवस्तांश्चेव पर्जन्यस्वादित्या द्वादश स्मृताः । द्विभजाः पद्मद्वस्ताक्ष्य स्कपद्मासने स्थिताः ॥

रश्मिमण्डलसंयक्तास्सरका लोकनायकाः ।

(सप्रभेदागमे अष्टचत्वारिशत्तमपटले ॥)

अदितः पुत्रभावत्वादादिसस्यति १ चोच्यते । ईश्वरस्यार्थभागे तु जगश्चश्चरिति र स्पृतः ॥

द्विभुजं पग्वहस्तं तु रक्तवर्णं सुरूपकम् ।

करण्डमकुटोपेतं सर्वाभरणमूणितम् ॥

मकुटद्विगुणं तारं प्रभामण्डलमप्यमम् ।

उपाश्च प्रसुणोदेवी सन्यासन्ये तु संस्थितः । ॥

अरुणं चामतः क्रावा पङ्काजं तत्त्वरूपकम् ।

सप्ताश्वरयमप्यस्यं भास्तरं पापनाशनम् ॥

रक्तपद्मासनस्यं हि आसनं तत्र कर्ल्यत् ।

पूर्वोक्तविधिना सर्वमादित्यं परिकल्यन्ते ॥

(सप्रभेदागमे एकोनपञ्चाशत्तमपटले ॥)

 <sup>&#</sup>x27;सिवति' इति भवितब्यम् । २. 'जगवक्षु'रिति स्थात् ।
 ई. 'संस्थिते' इति भवितब्यम् । ४. 'पङ्गुविदे'ति भवितब्यम् ।

रक्तवर्णो महातेजा दिबाहु: एयम्ब्रह्मिः । सप्तमिस्तुरगैर्युक्ते सर्वरञ्जसमिनते ॥ एकचके रथे तिष्ठन्पादाकान्तसरोहहः । माणिक्यकुण्डलेपेतः पद्मरागिकरीटकः ॥ रक्ताम्बरथरो रम्यस्सुव्यक्ताङ्गो मनोहरः । अनुरुसारिथः कार्यः प्रतिहारी च पार्श्वयोः ॥ मण्डलिफ्डलनामानौ १ खङ्गस्टेदकथारिणौ ।

(शिल्परते पञ्चविंशाध्याये ॥)

नासाळ्ळाटज्द्वीस्गण्डवस्वांसि चोन्नतानि रवेः । कुर्यादुरीच्यवेषं गृढं पादादुरो यावत् ॥ विश्राणस्स्वकरस्हे पाणिभ्यां गङ्कजे मुकुटधारी । कुण्डळमृषितवदनः प्रत्यक्वहारो वियद्रहृतः ॥ कमळोदरधुतिमुखः कषुकगुनिस्मतप्रसन्नमुखः । रलोज्बळप्रमामण्डळख कर्तुन्शुभकरोऽकीः ॥ सौम्या तु हस्तमात्रा बमुदा हस्तद्वयोष्ट्यिता प्रतिमा । क्षमसमिक्षाय भवेत्त्वित्हंस्तप्रमाणायाम् ॥

(ब्रहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

पादेऽस्मिन्नधिकाक्षरसङ्कावान्मत्स्यपुराणवचने च दण्डपिङ्गलाख्य पुरुषद्वयस्य सूर्यपार्श्ववित्तंत्वकथनादवापि 'दण्डपिङ्गलनामानी' इति भवितन्त्रम् ।

श्रण बत्स ! प्रवक्ष्यामि सूर्यभेदांस्त ते जय ! । यावत्प्रकाशकस्तूर्यो १ जायते मूर्तिभिर्यथा ॥ दक्षिणे पौष्करी माला करे वामे कमण्डल: । वकान्यां शोभितकरा सा धात्री प्रथमा स्प्रता ॥ इालंबामकरे चारवा दक्षिणे सोम एव च। मैत्री नाम त्रिनयना कुशेशयविभूषिता ॥ प्रथमे त करे चक्रं तथा वामे च कौमदी। मर्तिरार्थमणी ब्रेया सपद्मैः पाणिपछवैः ॥ अक्षमाला करे सब्ये चक्रं वामे प्रतिष्ठितम । सा मूर्ती रौद्री ज्ञातव्या प्रधाना पद्मभूषिता ॥ चक्रं त दक्षिणे यस्या वामे पाशस्त्रशोभनः । सा वारुणी भवेन्मृतिः पद्मव्यप्रकरद्वया ॥ कमण्डलदक्षिणतो माला चाक्षमयी भवेत । सा भवेत्सम्मता सूर्यमूर्तिः पद्मविभूषिता ॥ यस्या दक्षिणतश्शुलं वामहस्ते सुदर्शनः । भगमृर्तिस्समाख्याता पद्महस्ता शुभा जय !॥ अथ वामकरे माला त्रिश्लं दक्षिणे स्मृतम्। विवस्बन्मूर्तिरेषा स्यात्पद्मालाञ्छनलक्षिता ॥

 <sup>&#</sup>x27;जगत्प्रकाशकः' इति स्थातः ।

पूणास्यस्य भवेन्स्तिर्द्विज्ञा प्रमञ्जाञ्छ्ता ।
सर्वपापहरा क्षेया सर्वञ्क्षणाञ्ज्ञिता ॥
दक्षिणे तु गदा यस्या वामे चैव सुदर्शनः ।
पष्मन्यमा तु सावित्री मृतिस्सर्वार्थसाधनी ॥
स्तुचं च दक्षिणे हस्ते वामे होमजकाञ्जिलाम् ।
मृतिस्वाध्री भजेत्सा स्थायमञ्जूकरद्वया ॥
सुदर्शनकरा सन्ये प्रमहस्ता तु वामतः ।
एया स्थाद् द्वादशी मृतिविज्ञारमिततेजसः ॥
धाता मित्रोऽर्यमा रुद्धो वरुणस्मूर्यं एव च ।
भगो विवस्वान्यूपा च सविता दशमसस्यतः ॥
एकादशस्तथा लष्टा विज्ञ्युद्धोदश उच्यते ।

(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

रविः कार्यस्कु सस्मश्चः सिन्दूरारूणसुप्रभः । आपिष्य<sup>९</sup> वेषस्साकारस्सर्वाभरणभूपितः ॥ चतुर्वाहुर्महातजाः कवचेनाभिसंहतः । कर्तव्या राजना चाम्य पानीयाङ्गेति सीक्षताः ॥

नृहस्संहितायां सूर्यस्य उदांच्यवेषकथनात् अत्रापि 'उदाच्यवेष'
 इति स्यात् ।

#### प्रतियास्त्रभूषाति ।

रज्ञायस्तस्य कर्तस्या बामदक्षिणदम्नयोः । कर्ध्वे स्वग्दामसंस्थाना सर्वपष्पचिता शभा ॥ स्त्रक्षतकतस्त्राकारो राजः कार्योऽस्य वाप्रतः । दक्षिणे विकले१ भागे कर्तव्यक्षातिविकलः।। आपीच्यवेषी कर्तन्यी तावभावपि यादव । । तयोमीर्धि च विन्यस्तौ करौ कार्यौ विभावसी: ।। लेखनीपत्रके कार्ये पिङ्लक्षातिपिङ्लः । चर्मशलधरे। देवस्तथा यत्नाद्विधीयते ॥ सिंहो ध्वजश्च कर्तव्यस्तथा सर्यस्य वामतः । चलास्थास्य कर्तन्यास्त्रस्य गर्भयोः ॥ रेवन्तश्च यमश्चेव मनदितयमेव च । ग्रहराजो रवि: कार्यो ग्रहेर्चा परिवारित: ॥ ग्रजी सवर्णा काया च तथा देवी सवर्ज्जसा । जनसभास्य कर्तव्याः प्रत्यक्ष परिपार्श्वयाः ॥ एकचक्के च समाश्चे पदश्चे वा रथोत्तरे । उपविष्टस्त कर्तव्या देवो ह्यरुणसारथिः ॥

(मत्स्यपुराणे ॥)

 <sup>&#</sup>x27;पिङ्गलो' इति भवितब्यम् । २. 'उदीच्यवेषी' इति भवितब्यम् ।

पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भदल्बुतिः । सप्ताश्वरथसंस्थश्च द्विमुजश्च सदागतिः॥

(विष्णुधर्मीत्तरे ॥)

एक चक्रससप्ताश्वससारथिमहारथम् । कृत्वा त स्थापयेत्सर्यं प्रकृषाकृतिरूपिणम् ॥ तदर्धं वामतङस्यामं नारीक्रपसमन्त्रितमः। कत्वा त स्थापयेत्सम्यक्सर्वाभरणभवितम् ॥ भाक्तिवितसुकेशास्तु १ प्रभामण्डलसंयुतम् । मक्दं वा विधातव्यमन्यत्सर्वं समण्डलम् ॥ हस्तद्वयलसत्पद्मं कञ्चकाञ्चितविप्रहम् । एकवस्त्रं द्विदोर्दण्डं स्कन्धे सक्तकराम्बजम् ॥ रधोपेतं विना वाथ केवलं पद्मसंस्थितम । पादौ संबेटकौ२ तस्य स्थिरं पद्मासने स्थितम् ॥ जातिहिङ्गल्यवर्णस्था (१) सस्थाप्या ३ सूर्यमण्डलम् । वैकर्तनो विवस्वांश्च मार्ताग्रहो भास्करो रवि: ॥ लोकप्रकाशकश्चेव लोकसाक्षी त्रिविक्रमः । आदित्यश्च तथा सूर्यः अंशुमांश्च दिवाकरः ॥

 <sup>&#</sup>x27;सुकेशं त्वि' ति भवितव्यम् । २. 'सकटका' विति भवितव्यम् ।
 १. 'संस्थाप्य' मिति भवितव्यम् ।

## प्रतिसालभागानि ।

एते वै द्वादशादित्या एवमाक्कतिरुच्यते । द्विसुजाब्य द्विनेत्राब्य पद्मस्याः पद्महस्तकाः ॥ सक्ताम्बरमुवर्णाश्च प्रमामण्डलमण्डिताः । उपवीतसमायुक्तास्सवीमरणभूषिताः ॥ आदित्याक्कतिरेवं तु चन्द्राकृतिरयोज्यते ।

सर्वेन्द्रक्षां सर्वाभरणभूषितम् । द्विभुजं चैकत्रकत्रं च श्वेतपङ्क्षलपुष्करम्॥ वर्तुन्नं तेजसो बिम्बं, मध्यस्यं रक्तवाससम् । आदिव्यस्य निदं रूपं कर्यात्यापप्रणाजनम् ॥

(रूपमण्डते ॥)

स्तराध्ये सेकचके रथे सूर्यो द्विपद्यधृक् । मयीमाजनलेखन्यौ विश्रत्कुण्डी १ तु दक्षिणे ॥ वामे तु पिक्कले द्विरि दण्डसृत्स रवेर्गणः । वाळव्यजनधारिण्यौ पार्थे राज्ञी च निष्प्रभार ॥ अथवाश्वसमाहत्वः कार्य एकस्तु भास्करः ।

वरुणस्सूर्यनामा च सहस्रांशुस्तथा परः ॥

मत्स्यपुराणवचनानुसारेण 'दण्ड' इति वा रूपमण्डनानुरोधेन 'दण्डी' ति वा भवितव्यम् । २. 'निश्चमे 'ति स्थात् ।

धाता तपनसंब्रध्य सिवताथ गमस्तिमान् । रिवेश्वेवाथ पर्जन्यस्वष्टा मिलोऽथ विष्णुकः ।। मेयादिराशिसंस्थाश्च मार्गोदिकार्तिकान्तगाः । रूष्णो रक्तो मनाप्रक्तः (गीतः पाण्डुरकास्तितः ॥ कपिणः पंतवर्णश्च श्चुकाभे धवलस्तथा । धूम्रो नीलः क्रमाद्रणांश्चतक्यः केसरामगाः ॥) इडा सुष्ठुका विश्वाचिरिन्दुसंब्रा प्रमर्दिनी । प्रहर्यणी महाकाली कपिणः च प्रवेशधनी ॥ नीलान्वरा वनान्ता च अम्रनाख्या च शक्तयः।

(अब्रिपु० ५१ अ०॥)

## आदित्यपरिवाराः ।

खतस्सामः कुजो रक्तो बुधः पाँतो गुरुस्तथा।
श्वकस्त्रेतस्शानिः कृष्णो राहुर्भूमास्तु केतवः ॥
पद्महस्ता भवेत्तोमः कुजे दण्डः कमण्डलुः ।
योगासनी बुधो देवा गुरी चाक्षकमण्डल् ॥
अक्षः कमण्डलुस्कुकं रानौ दण्डकमण्डल् ।
अर्थकायस्थितो राहुः केतुः करपुटाकृतिः ॥
ससाश्वरथ आदिलश्वन्द्रो दशहयस्थितः ॥
मङ्गलो मेषमारूढो वृथस्यपीसनस्थितः ॥

## प्रतिकासभागानि ।

हंसारूढ गुरुं विद्याङ्गेकारूढं च भागेवम् । शर्ति महिषमारूढं राहुं कुण्डस्य मध्यगम् ॥ सर्पपुच्छाकृति केतुं शर्नि दंद्यकराळितम् । प्रहाः किरीटिनः कार्या रत्नकुण्डळशोभिताः ॥ सृर्यस्यायतने स्थाप्या बह्विकोणादितः कमात् । कुजो जीवस्तमस्शुकः केतवो झरशनिस्शरी॥

(रूपमण्डने ॥)

तेजभण्डो महावको द्विभुजः पद्मखङ्गभूत् । कुण्डिकाजप्यमाटीन्दुः कुजश्शक्यक्षमाटिकः ॥ बुधश्चापाक्षपाणिस्स्याज्जीवः कुण्ड्यक्षमाटिकः। द्युकः कुण्ड्यक्षमाटी स्याकिङ्किणीसूत्रवाञ्छिनः॥ अर्थचन्द्रपरो राहुः केतुः खङ्गी च दीपमृत्।

.

(अग्निपु० ५१ अ०॥)

# सोमः ।

सोमस्सिहासनासीनः कुन्दशङ्कसमयुतिः । प्रभामण्डळसंयुक्तो डिभुजस्सौम्यवक्त्रकः ॥ आसीनो वा स्थितो वापि कुमुदोञ्चळकं करः । हेमयक्कोपवीताङ्गस्सवीभरणभूषितः ॥

#### प्रतिमालक्षणार्वि ।

शुक्रवस्त्रधरस्रान्तस्तर्वपुष्पैरलङ्कृतः । सोम एवं समास्यातः क्षेत्रपालस्तथोस्यते ॥

(अंशमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

चन्द्रश्चित्रे विधातन्यरुवेताम्बरसमादृतः ।

दशश्वेताश्वसंयुक्तमारूढं स्यन्दनं शुभम् ॥

द्विसुज दक्षिणे पाणौ गदां बिअल्पृथ्द्रीम् । वामस्त बरदो इस्तकाशाङ्कस्य निरुध्यते ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविशाध्याये ॥)

चन्द्रश्चेतवपुः कार्यश्चेताम्बरधरः प्रभुः । चतर्बाद्वमेद्वातेजास्सर्वाभरणभूषितः ॥

कुमुदौ च सितौ कार्यों तस्य देवस्य हस्तयोः। कान्तिर्मतिमती कार्यो तस्य पार्श्वे त दक्षिणे ॥

वामे शोभा तथा कार्या रूपेणाप्रतिमा भुवि । चिद्रं तथास्य सिंहाङ् वामपार्थेऽर्कवद्भवेत ॥

टकाश्चेच रथे कार्यो दिचके वरसारथी ।

(मतस्यपराणे ॥)

श्वेतरस्वेताम्बरधरस्वेताश्वरस्वेतभूषणः । गटापाणिर्द्विबाहश्च कर्तव्यो वरदस्ससी ॥

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

चित्रसिंहासनासीनः कुन्दस्पटिकसिनिभः ।
प्रभामण्डलसंयुक्तो द्विवाहश्च द्विनेत्रकः ॥
आसीनो वा स्थितो वापि कुमुदप्रभवलकरः ।
तस्य दक्षिणभागे तु रोहिणी द्विभुजान्विता ॥
सस्याङ्करनिभाङ्गा स्यादाजीवसमलोचना ।
चन्द्राकृतिस्समाख्याता स्कन्दस्याकृतिरुव्यते ॥

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

# भौमः ।

धरापुत्रस्य वश्यामि लक्षण चित्रकर्मणि । चतुर्भुजो मेषगमश्चाङ्गारकसमयुतिः ॥ दक्षिणं तद्वरं हस्तं वरदं परिकल्पयेत् । कर्ष्यं शक्तिसमायकं वामै। शक्कादाधरी ॥

(शिल्परत्ने पञ्जविशाध्याये ॥)

भौमे।ऽग्नितुस्यः कर्तव्यस्वष्टाश्चे काञ्चने रथ । (मस्यपराणे ॥)

रक्तमाल्याम्बरधरक्काक्तिशूलगदाधरः । चतुर्भुजो मेषगमो धरदस्याद्धरासुतः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

### बधः।

सिंहारूढं संप्रवस्ये कार्णकारसमप्रभम् । पीतमाल्याम्बरभरं स्वर्णभूषाविभूषितम् ॥ वरदं खङ्गसंयुक्तं खेटकेन समित्ततम् । गदया च समायुक्तं बिआणं दोश्चतुष्टयम् ॥ एवं लिखेबन्द्रसृतुं बुधं प्रहपति क्रुसम् ।

विष्णुतुल्यो बुधः कार्यो भौमतुल्ये तथा रथे।

# (विष्णुधर्मोत्तरे ॥) देवगरुशकौ ।

ततो देवगुरुर्लेष्ट्यरञ्जाकथ भृगुनन्दनः । चतुर्भिर्वाह्वभिर्युक्तश्चित्रकर्मिवरारदैः ॥ वदरौ साक्षसृत्ती च कमण्डलुधरौ तथा । दण्डिनौ च तथा बाही विभाणी पिरिक्रोकरुपेयत ॥

# (शिल्परले पञ्चविशाध्याये ॥)

तप्तजान्बूनदाकारी द्विशुज्य बृहस्पतिः।
पुस्तकं चाक्षमालां च करयोस्तस्य कारयेत्॥
सर्वाभरणयुक्तश्च तथा पीतान्वरी गुरुः।
अष्टाश्चे काष्टने दिव्ये रथे दृष्टिमनीरमे॥

ग्रुक्रस्त्वेतवपुः कार्यस्त्वेताम्बरधरस्तथा । द्वौ करौ कथितौ तस्य निधिपुस्तकसंयुतौ ॥

देशिश्वे वा रथे कार्यो राजते भृगुनन्दनः।

(विष्णुधर्मीत्तरे ॥)

## जनेश्वर ।

शनैश्वरः कृष्णवर्णो द्विभुजस्तितवाससा । करण्डमकुटोपेतस्सर्वाभरणभूषणः ॥ दण्डं दक्षिणहस्ते तु वरदं वाममुच्यते । स्थानकं पद्मपीठे तु शक्कवस्त्रधरस्शचिः ॥

ईषत्य**ङ्ग**रिव स्थाने ईषद्भवतनुस्स्मृतः ।

(अंशमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले॥)

कृष्णवासास्तथा कृष्णश्शनिः कार्योऽसिताननः । दण्डाक्षमालासंयुक्तः करद्वितयभूषणः ॥ कार्ष्णायसे रथे कार्यस्तयैवाष्टतरक्रमे ।

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

## राहु: ।

सिंहासनगतं राहुं कराठवदनं ठिखेत्। वरदं खन्नसंयुक्तं खेटशूळधरं क्रमात्॥

(शिल्परत्ने, पश्चविंशाध्याये ॥)

रौप्ये रथे तथाष्टाश्वे राहुः कार्यो विचक्षणैः । कम्बलं पुस्तकं कार्यं मुजेनैकेन संयुतम् ॥ करमेकं त कर्याच्च शस्यशन्यं १ त दक्षिणम् ।

(बिष्णुधर्मोत्तरे ॥)

# केतवः।

ष्ट्रमा द्विवाहवस्सर्वे वरदाश्च गदाधराः । गृप्रपृष्टसमारूता लेखनीयास्तु केतवः ॥ गृप्राः किरीटिनः कार्या नवतालप्रमाणकाः । रक्तकण्डलकेयरहाराभरणभूषिताः ॥

# (शिल्परत्ने पञ्जविंशाध्याये ॥)

भौमयस तथा रूपं केतो: कार्यं विजानता । केवलं चास्य कर्तव्या दश राजंस्तुरङ्गमाः ॥

(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

## आदित्यप्रतीहाराः ।

तर्जन्यंशुताम्रज्जूडरण्डेर्रण्डा तु वामतः । तर्जनीशक्तिकिरणदण्डेस्स्यात्मिङ्गलः परः ॥ द्वे तर्जन्यौ वज्रदण्डावानन्दो वामगो दधत् । तर्जनीरण्डाणसन्ये विचित्नो दक्षिणे स्थितः॥

१. 'शहरशृन्य' मिति स्यात्।

द्वे तर्जन्यो प्रयदण्डी चित्रो धत्ते स बामतः । तर्जनीदण्डापसच्ये विचित्रो दक्षिणे स्थितः ॥ तर्जन्यो किरणं दण्डं किरणाक्षस्त धारयेत् । तर्जनीदण्डापसच्ये प्रतीद्दारस्कुणेचनः ॥ चतुर्जारेषु संस्थाप्या दिशास्त्रेते प्रदक्षिणम् । (कपमण्डते ॥)

भयस्तव प्रवक्ष्यामि दण्डनायकपिङ्गलौ । राजसीषादयक्षान्ये दिख्देवा दिपिद्रज्ञा सद् ॥ मया सह समागम्य परा देवैर्विचारितम । एष कारुणिकस्सर्यो युद्ध्यते दानवैस्सह ॥ ते त लब्धवरा भत्वा अमात्याद्या ह्यभीक्ष्णश: । आदित्यं मन्यमानास्ते तपन्तं हन्तमद्यताः ॥ तस्मात्तेषां विघातार्थं प्रवराश्च भवामहे । अस्माभि: प्रतिरुद्धास्ते न द्रक्ष्यन्ति दिवाकरम् ॥ संग्रत्येवं ततस्कन्दो वागपार्थे रवेभिधतः । दण्डनायकसंज्ञस्त सर्वलोकस्य स प्रभः॥ उक्तश्च स तदार्केण खं प्रजादण्डनायकः । दण्डनीतिकरो यस्मात्तस्मात्त्वं दण्डनायकः ॥ लिखते यः प्रजानां च सकतं यच दक्कतम् । अग्निर्दक्षिणपार्श्वे त पिङ्गलत्वात्स पिङ्गलः ॥

अश्विनौ वापि सर्यस्य पार्श्वयोक्तमयोक्तिथतौ । अश्वरूपात्समत्पन्नी तेन तावश्विनी सरी ॥ दारपाली स्मती तस्य राजः श्रेष्टी १ महाबली । कार्तिकेयस्मतो राजः श्रेष्रश्चापि२ हरस्स्मतः ॥ राजदीसौ स्पतो धातर्नकारस्तस्य प्रत्ययः । सरसेनापतित्वेन स यसाहीप्यते सदा ॥ तस्मात्म कार्तिकेयस्त नाम्रा राज्ञ इति स्मतः । स्रगती च स्पतो धातर्यस्य स प्रत्ययस्पतः ॥ गच्छतीति रहभनसारार्यायास्त्रीष उच्यते । प्रथमं यद्भवेदारं धर्मार्थाभ्यां समाश्रितम ॥ तत्रैतौ संस्थितौ देवौ लोकप्रज्यौ दिजोत्तमाः ! । द्वितीयायां त कक्ष्यायामप्रश्रष्टौ व्यवस्थितौ ॥ पश्चिपेताधियौ नामा स्मतौ कल्माषपश्चिणौ । वर्णस्य शबलताञ्च यमः कत्माष उच्यते ॥ पक्षाबस्येति यः पक्षी गरुडः परिकीर्तितः । स्थितो दक्षिणतस्तस्य दण्डहस्तसमन्वितः ॥

उपरितननिर्वचनानुसारेण 'राह्नहोषा'विति भवितन्यम् । २. 'कौय-श्वापी'ति भवितन्यम् । ३. 'इरस्स्पृत' इति पूर्वचनानुसारेण 'हर' इति भवितन्यम ।

उत्तरेण स्थितोऽर्कस्य कबेरश्च विनायकः । कुबेरो धनदो ब्रेयो हस्तिरूपो विनायक ॥ कत्सया कप्यता शप्तं कशरीरमजायत । कवेर: कशरीरत्वात्स नाम्रा धनदस्मत: ॥ वागस्कार्वग्रजानां तेन नागरः न्याते । विविधं नयते यस्मात्स त तस्माद्रिनायकः ॥ रेवतश्चैव दिण्डिश्च तौ रवे: प्रवंतस्थितौ । ततो दिण्डिसम्पतो रुद्धो रेवतस्तनयो रवे: ॥ प्लतं गच्छत्यसौ यस्मात्सर्वलोकनमस्कृतः । रेक्प्रवगतौ धातरेवतस्तेन स स्पतः ॥ डिक्सावस्य वै धानोर्टिफिड्यास्टो निपात्यते । डयतेऽसौ सदा दिण्डी तेन दिण्डी प्रकीर्तितः॥ दत्येते प्रवराः पोन्हा धात्वर्धा नैरामैङ्हाभैः। एषां संक्षेपतो भूयस्सङ्ख्यां वो निगदामि वै॥ अधिनो तो ततो नेयो ट्राउटनायकपिक्तो । तौ सर्यद्वारपी ब्रेयी राजस्त्रीषी ततस्मती ॥ रेवनक्षेव दिण्डिक रत्येते प्रवरा मया । अष्टादश समाख्यातास्तंक्षेपात्सङ्ख्यया मया ॥ (भविष्यपुराणे बा० प० १२४ २०॥)

-

देव्यः ।

# हेच्यः ।

देवी।

देव्यास्तंस्थापनं वक्ष्ये तळ्ळ्ळाणुरुव्यस्तरम् । शिळादिद्रव्यमापाय तैः कुर्याद्यतिमां ततः ॥ चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सुप्रसलैकवक्त्रका । दुक्ळवसना देवी करण्डमकुटान्विता ॥ वरदाभयसंयुक्ता पाशाङ्कशकरान्विता ॥ द्विभुजा वा दिनेत्रा वा प्रलम्बितकरान्विता ॥ यग्रहस्तातिशान्ता च सा देवी कनकप्रमा । सुकोत्यळकरा वापि शृळ्पाशकरापि वा ॥ यथेष्टास्त्रापि वा शङ्क्षचकहस्ता तु वब्सुजा । दंष्ट्रकराळवदना प्रवास्या दशदोर्युता ॥ देवोक्तसंस्थिता वापि देवाळिङ्गनतत्परा । देवोक्तसंस्थिता वापि स्थानकासनसंयुता ॥

#### प्रतिसालभणानि ।

प्रकम्बरामपादा वा लिम्बतापरपादका । देवेन सहिता वापि केवळा वा प्रकीरिता ॥ स्थामा खेताथवा रक्ता साथकेच्छातुरूपतः । क्रज्वाकारयुता वापि द्विभिन्नसहिताथवा ॥ एवं देवी प्रकर्तव्या तस्थाससंब्रा द्विचा मता । मनोन्मनीति गौरीति ठक्ष्यमेदं तु नानयोः ॥ मूर्तिस्तादाशिवी यक कल्यते तत्र कल्पिता । तदा मनोन्मनीसंब्रां लभते विप्रसत्तमाः । ॥ सृत्तस्थादिभेदेषु गौर्याषास्थां समस्तुते ।

# (उत्तरकामिकागमे चतश्चत्वारिशत्तमपटले ॥)

द्विभुजां स्थामवर्णों तु सर्वोभरणभूषिताम् । दक्षिणे चोत्पन्नं प्राद्यं वामहस्तं प्रसारयेत् ॥ किरीटं वा करण्डास्यं तुङ्गगीनपयोधराम् । गौरीरूपमिदं विद्वि विष्णुरूपं ततस्वण्यः॥

# (सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिशत्तमपटले ॥)

द्विभुजा च द्विनेत्रा च किंचित्प्रहसितानना । करण्डमकुटोपेता सर्वाभरणभूषिता ॥

दुक्कवसनोपेता सर्वावयवसुन्दरी ।
दक्षिणे कटकं हत्तं वामहत्तं प्रव्यम्वतम् ॥
पीनोरः पीनगण्डा च पीनस्तनसमन्विता ।
दिवाङ्का द्विनेत्रा च स्थामाभा कमलेक्षणा ॥
दक्षिणे चोत्पलं हत्ते वामहत्तं प्रव्यम्वतम् ।
भवान्याङ्कतिरेवं स्याद्वागीस्थाङ्कतिरुच्यते ॥
(धूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

### दर्गा ।

चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सा स्याच्छ्यामनिमा वरा । सौम्या पीताम्बरोपेता पीनोरुज्यनस्तना ॥ करण्डमकुटोपेता सर्वाभरणभूषिता । अभयं दक्षिणं हस्तं कटकं वामहस्तकम् ॥ परहस्ते तु सच्ये तु चकं वामे तु शक्कृष्ट् । समपादस्यिता चैव पश्चपीठोपरिस्थिता ॥ नागेन्द्रेण स्तनं वष्या रक्तकबुकधारिणी । एवं दुर्गा समाख्याता विष्णुङक्षणमुच्यते ॥

(अंग्रुमद्भेदागमे एकोनपत्राशपटले ॥)

आदिशक्तेस्समुद्भूता विष्णुप्राणानुजा श्रुमा । शङ्कजक्षभरा देवी धनुस्सायकधारिणी ॥

बङ्गबेटकसंयुक्ता गृङ्णाशसमायुता । चतुर्युजां वा कुर्वात सर्वाभरणशृषिताय् ॥ स्थामवर्णां सुबदनां महिषस्य शिरस्थियताय् । सिंहारुढां च वा कुर्यात्पद्यासनसमागताय् ॥

(सप्रमेदागमे षटचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

शक्ति बाणं तथा शूलं खक्नं चक्रं च दक्षिणे । चन्द्रविन्वमधो वामे खेटमूर्प्यं कपालकम् ॥ शूलं चक्रं च बिश्राणा सिंहारूढा च दिग्युजा । एषा देवी समुस्थि हुर्गा दुर्गापहारिणी ॥

छछाठछोचनं तस्यासित्छकं च शिखामणिः । शिखण्डिकरीटं वा मकुटं सकरण्डकम् ॥ सनक्रकुण्डछं राजमण्डनं कर्णमण्डनम् । कर्णावरांसकाकर्णचूिककापाठिकान्वितम् ॥ चतुर्धुजसमायुक्तामष्टानिदीर्मिरान्विताम् । शूलं खन्नं शरं चन्नं दक्षिणेषु करेषु च ॥ पाशखटकशाङ्गीखं शङ्कं वामकरेषु च । चतुर्धुजं च वामे तु शङ्कं वरदहस्तकम् ॥

चक्रं चाभयहस्तं च दक्षिणे तु समायुता । द्विनेत्रा सौम्यवदना महिषस्य शिरस्थिता ॥ दर्गायास्त्राकातिर्धेतं ब्रह्माण्याकतिरुच्यते ।

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

# दुर्गामूर्तित्रयम् ।

वरं त्रिशुळं खेटं च पानपात्रं च विभती । नीळकण्टे तथा नागा<sup>९</sup> महाळश्मीसुखप्रदा ॥ वरं त्रिशुळं पद्मं च पानपात्रं करे तथा । क्षेम**क्क**री तदा नाम क्षेमारोग्यप्रदापिनी ॥ कमण्डळुं च खक्कं च डमरुं पानपात्रकम् । इरसिद्विस्तदा नाम सर्वेषां सिद्धिहेतवे ॥

(स्रपमण्डने ॥)

# रुद्रांशदुर्गा ।

रक्ताम्बरां स्थामिलनी द्विनेत्रां किरीटरस्नाङ्कितहेमभूषाम् । सम्द्र्लखङ्गां पृत्तमङ्क्षचकां गृगेन्द्रथानां रविचन्द्रभूषाम् ॥

(कारणागमे ॥)

१. ' नीककणी तदा नामे'ति स्थातः।

# वनदर्गा।

अरिशङ्कृष्ठपाणखेटवाणान्सधतुरुगूलकतर्जनीं दधाना । मम सा महिषोत्तमाङ्गसंस्था नवदूर्वासदशी श्रियेऽस्तु दुर्गा ॥

(आस्राये ॥)

# अग्निदुर्गा ।

विषुद्दाससमप्रभां मृगपतिस्कन्यस्थितां भीषणां कन्याभिः करवाळखेटविळसद्धस्ताभिरासेविताम् ॥ इस्तैश्वकवरासिखेटविशिखांश्चापाङ्कुशौ तर्जनी । विभाणामनळालिकां शाशियरां दगौ त्रिनेत्रां भजे ॥

## जयदुर्गा ।

कालां स्कारां कटाक्षेरिकुलभयदां मैलिबबेन्दुरेखां शङ्कं चक्रां क्रपाणं त्रिशिखमि करैरुडहन्ती त्रिनेत्राम् । सिंहस्कन्धापिस्तढां त्रिभुवनमधिलं तेजसा पूरपन्ती ध्यापेदगौ जयास्यां त्रिवशपरिष्ठतां सेवितां सिंडिकामैः ॥

### विन्ध्यवासिनी दर्गा ।

सौवर्णाम्बुजमध्यगां त्रिनयनां सौदामिनीसिष्ठमां शक्तं चन्नवराभयानि दधतीमिन्दोः कळां विश्वतीम् । प्रैवेयाङ्गदहारकुण्डळधरामाखण्डळाथैस्सुतां ध्यायेष्ठिन्थ्यनिवासिनौं शिक्षेमुखीं पार्श्वस्थपवाननाम् ॥

रिप्रमारिणी दर्गा ।

तर्जनी ब्रिशिखं दोभ्याँ धारयन्ती भयद्वरीम् । रक्तां ष्याला खेबिंग्बे प्रजपेदयुतं मनुम् ॥ मारयेदिचरादेव रिपून्बन्धुसमन्वितान् ।

### कात्यायनी ।

वक्ये कालायनी देवी शिवनारायणानिताम् । बाहुमिर्दशमिर्युक्तां जटामकुटमण्डिताम् ॥ छोचनत्रयसंयुक्तामर्थेन्दुक्तशेखराम् । अतसीपुष्यसंकाशामिन्दीवरदेखेशणाम् ॥ पीनोकतकुचाम्मोजां तनुमध्येन शोमिताम् । त्रिमङ्गिस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दनीम् ॥ त्रिशूखं दक्षिणे खङ्गं शक्ति चक्कघरं (१) तथा । अधिष्यं कार्मुकं वामे पाशमङ्कराखेटकम् ॥ घण्टां च परशुं चापि धारयन्ती समाख्खित् । अधस्ताम्महिषं चास्यास्थिनप्रीवं समाख्खित् ॥ धिकास्थाने समुत्यमं खङ्गखेटकाशरिणम् ।

प्रबद्धं नागपाशेन भुकुदीभीषणेक्षणम् । नाभेरूर्ष्यं विनिष्कान्तं दानवं दारुणं लिखेत् ॥ दक्षिणं चरणं देव्यास्सिहपृष्ठे प्रतिष्ठितम् । उत्तुक्रमिक्षतं वामं महिषस्योपरिस्थितम् ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिश्चिद्रन्थे !!)

कात्यायन्याः प्रवक्ष्यामि रूपं दशमजं तथा । त्रयाणामपि देवानामनुकारानुकारिणीम् ॥ जटाजूटसमायक्तामर्थेन्द्रकृतलक्ष्मणाम् । लोचनवयसंयुक्तां पूर्णेन्द्रसदृशाननाम् ॥ अतसीपुन्पसङ्काशां सप्रतिष्ठां सलोचनाम् । नवयौवनसंपन्नां सर्वाभरणभूषिताम् ॥ सचारुदर्शनां तद्वत्पीनोन्नतपयोधराम । त्रिभक्किस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दनीम् ॥ त्रिज्ञ छंदक्षिणे दध्यास्त्र इंचकंतथैष च। तीक्ष्णबाणं तथा शक्तिं वामनो विभिन्नोधन ।। खेटकं पूर्णपात्रं च पाशमङ्करामेव च । घण्टां च परशुं चापि चामरं सनिवेशयेत् ॥ अधस्तान्महिषं विद्याद्विशिरस्कं प्रदर्शयेत् । शिररुछेदोद्भवं तद्वदानवं खङ्गपाणिकम् ॥

हृदि श्र्छेन निर्भिष्मं निर्यदन्त्रविभूषणम् । रक्तरक्तीष्ठताङ्गं च रक्तविस्तारितेक्षणम् ॥ विष्ठितं नागपाशेन भुकुटीमीषणाननम् । सपाशवामहस्तेन धृतकशें च दुर्गया ॥ वमद्विधरवक्तं च देव्यास्सिंहं प्रदर्शयेत् ।

(मयदीपिकायाम् ॥)

कात्यायनी तती वश्ये दशहस्तां महाभुजाम् । तेजःप्रतापदा नित्यं द्याणां सुखवोधिनी ॥ त्रिमिक्कस्थानसंस्थाना महिषासुरसूदनी । दक्षे त्रिशूलं खक्नं च चक्रं वाणं च शक्तिकाम् ॥ खेटकं पूर्णचापं च पाशमक्कुशमेव च । खण्टा च वामतो वृध्यदसमूर्धजभुक्तरीं ॥ अधस्तान्महिषं तद्वद्विशरस्त्रं प्रदर्शयेत् । शिरस्क्रेदोद्ववं तददानवं खक्नपाणिनम् ॥ हृदि शूलेन निर्मिनं निर्यदन्त्रविभूषितम् । रक्तरक्तीकृताक्रं च रक्तविष्मारितेक्षणम् ॥

 <sup>&#</sup>x27;दध्योद्दैलमूर्धजध्करी'ति स्यात् । २. 'पाणिक'मिति स्यात्।

देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरि स्थितम् । किश्चिद्रूर्णे तथा वाममङ्गुष्टं महिषोपरि ॥

(रूपमण्डने ॥)

### चण्डिका ।

निगवाते हाथो चण्डी हेमामा सा सरूपिणी । त्रिनेत्रा यौवनस्था च क्रदा चोर्ध्वस्थिता मता ॥ कशमध्या विशालाक्षी चारुपीनपयोधरा । एकवक्त्रा त समीवा बाहविंशतिसंयता॥ शलासिशङ्कचकाणि बाणशक्तिपवीनपि । अभयं डमहं चैव छत्रिकां दक्षिणे करे।। ऊर्ध्वादिक्रमयोगेन बिश्रती सा सदा शभा । नागं पाशं तथा खेटं कठाराङ्कशकार्मकम् ॥ घण्टाध्वजगदादशै मदरं वाम एव च । तदधी महिषडिकन्मभूधी प्रतितमस्तकः ॥ शस्त्रोद्यतकरस्त्वच्धस्तद्वीवासंभवः प्रमान । श्लभिन्नो वमदक्तो रक्तभूमूर्धजेक्षणः ॥ सिंहेन खाद्यमानश्च पाशबद्धो गले भशम । याम्याङ्घ्यात्रान्तसिंहा च सञ्याङ्क्ष्याठीढगासुरे ॥ चण्डी चोद्यतहास्त्रेयं चाशेषरिपनाशिनी । (बिष्णुधर्मोत्तरे ॥)

चण्डिका श्वेतवर्णा सा शिवरूपा च सिंहगा । जटिला वर्तुलत्र्यक्षा वरदा गुल्धारिणी ॥ कर्त्रिकां विश्वती दक्षे पाशपात्राभयान्विता ।

(ब्रसिंहप्रासादे ॥)

गोधासनाद्रवेदौरी कीव्या (१) हंसवाहना ।
सिंहारूढा भवेहुगी मातरस्वस्ववाहनाः ॥
चण्डिका कृरूरूपा च पिक्नकेशा कृशोदरी ।
रक्ताक्षी भक्रनेत्रा च निर्मांसा विकृतानना ॥
व्याप्त्रचर्मपरीधाना भुजङ्गाभरणान्विता ।
कपाव्याजिनी कृष्णा शवारूढा भयावद्या ॥
त्रिशूळं खेटकं खक्नं धनुः पाशाङ्करो शरः ।
कुगरो १ दर्पणं घण्टा शङ्कथकं गदा पविः ॥
दण्डो सुद्धरू इंग्रेतैर्यथास्थानायुपैर्युता ।
बाह्यपेडशसंयुक्ता चण्डसुण्डविधातिनी ॥

 <sup>&#</sup>x27;स्याच्छवास्त्वा च बद्धुजे' ति विष्णुधर्मोत्तरपाटः । २. 'बर्णिकां विश्वती दक्षे पानपात्राभयान्यतः' इति विष्णुधर्मोत्तरपाटः । ३. कुठार इति स्थात् । ४. सुद्वर इति स्थात् ।

### चण्डिकाप्रतीहाराः ।

चिरकायाः प्रतीहारान्कथयिष्यास्यतक्रमातः । वेतालः करटक्षेव पिङ्काक्षो अकटिस्तथा ॥ धन्नकः क**द्वदक्षे**व रक्ताक्षश्च सुलोचनः । दंष्टाननविकटास्यास्सस्फर्दशनोद्धलाः॥ बर्बरां कष्णदेहास रक्ताश्च स महाबलाः । तर्जनी चैव खटाक्रमुर्ध्व डमरुदण्डकौ ॥ बेतालस्त समाख्यातोऽपसन्ये करटः पनः । अभयं खब्द खेटं च दण्डं पिक्कलोचनः॥ बामापसञ्ययोगेन भवेद्रकृटिनामकः । तर्जनी बजाइको च दण्डं घूमक ईरितः॥ मध्यापसञ्चयोगेटं भवेत्ककृदनामकः । तर्जनी च त्रिशलं च खटाइं दण्ड एव च ॥ रक्ताक्षो नामभेदेन वामे दक्षे त्रिलोचनः(१) । दिग्द्वारपक्षयुग्मे च प्रशस्ता विभ्रनाशकाः ॥

# (रूपमण्डने ॥) सब दुर्गाः ।

नवपद्मान्त्रिते स्थाने पूज्या दुर्गास्त्रमूर्तितः । भादौ मध्ये तथेन्द्रादौ नवतत्वाक्षरैः क्रमात् ॥

अष्टादशभजेका त वीनवभोक्रहोक्टा १ । सर्वालकारसंयक्ता सर्वसिद्विपदायिनी ॥ मर्धजं खेटकं घण्टामादर्शं तर्जनी धनः । ध्वजं हमस्कं पाशं बिस्तती बायपाणियः ।। शक्तिमद्वरश्रालानि वज्रं शक्तमधाकश्रमः । जलाकां मार्गणं चक्कं द्रधाना दक्षिणै • करें • ॥ जयमिष्क्रद्विरित्येताः प्रजनीया महात्मभिः । शेषाष्ट्रोडशहस्ताश्च शलाको मार्गणं विना३ ॥ हृद्वचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका । कारा चारवती चैव चारकपातिचरिस्का ॥ नवमी खोपचण्डा च मध्यम्था वहिसबिभा । रोचनाभारुणा कृष्णा नीला ग्रका च धुन्निका ॥ पीता च पाण्डरा ज्ञेया आलीढस्था हरिस्थिता । महिषस्था सशस्त्रीका दैत्यमुर्धजमुष्टिका ।। पद्माक्रतिरथस्थाप्या इत्यक्तं स्कन्दयामले । (भविष्यत्पराणे ॥)

 <sup>&#</sup>x27;बक्षोधुजोरके'ति कारणायमपाठः । २. 'शक्कमथाम्बुज' सिति कारणायमपाठः । ३. 'शरं डसदर्क विने'ति कारणायमपाठः । ४. 'इरिड्ड्ता' इति कारणायमपाठः ।

#### प्रतिसालभूषानि ।

#### तन्दा ।

नन्दा भगवती देवी भारद्वाजाभिनन्दजा । वरपाशाङ्कशाञ्जानि विश्वती च चतुर्शुजा ॥ गौरवर्णा गजस्या वा खङ्कसेटवराभया ।

#### भरकाली।

अष्टादराभुजा कार्यो भद्रकाली मनोहरा । आलीढस्वासनस्था व चतुर्सिहे रये स्थिता ॥ अक्षमाला त्रिशूलं च खङ्गश्चन्दश्च यादवर ! । बाणचापे च कर्तन्ये शङ्कपक्षे तथैव च ॥ सुक्सुली च तथा कार्यो तथोदककमण्डलू । दण्डशक्ती च कर्तन्ये छल्णाजिनहृताशनी ॥ हस्तानां भद्रकाल्यास्तु भवेच्छान्तिकरः करः । एकश्चेव महाभाग ! रत्नपात्रभरो भवेत् ॥

(विष्णुधर्मीत्तरे ॥)

 <sup>&#</sup>x27; आळीवस्थानसंस्थाने'ति दुर्सिह्यासाइपाठः । २. 'खन्नं चर्म च सर्वदे'ति दुर्सिह्यासाइपाठः । ३. तथा दिस्थकमण्डळ ' रिति दुर्सिह्यासाइ-पाठः । ४. 'अचेच्ळान्तिकरोऽवर ' इति दुर्सिह्यासाइपाठः ।

#### महाकाली ।

खङ्गं चक्रगदेषुचापपरिचाञ्छूलं भुशुण्डी शिरः शह्लं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वोङ्गभूषावृताम् ।

नीलाश्मधुतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्विपिते हरी कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॥

अष्टबाहुर्महाकाया कालमेघसमप्रभा । शङ्कचकगदाकुभ्भमुसलाङ्कुशपाशयुक् ॥ वक्रं करे विश्वती सा महाकाली मदेऽस्त नः।

# (कारणागमे ॥)

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

सा भिन्नाञ्जनसङ्काशा दंष्ट्राङ्कितवरानना । विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा ॥ खङ्गपात्रशिरःखेटैरलंकतचतुर्भुजा । कन्नच्यहारं शिरसा विभाणा हि शिरस्त्रजम् ॥

#### व्यक्त ।

अम्बा कुमुदवर्णाभा पाशान्जाभीतिपात्रिणी ।

## अम्बिका।

सिंहारूढान्विका त्र्यक्षा भूषिता दर्पणोद्वहा । (बामभुजे दर्पणोद्वहा दक्षिणे वरयुक्ता, यदुक्तम्---

दक्षिणे तु करे प्रोक्तो वरस्साधारणस्सदा ।) खड्डबंदेटधरा द्वाभ्यां कर्तव्या च चतुर्धुजा ॥ (लक्षणसम्बद्धे ॥)

# (७वागतनुबन ।

सिंहासनस्थिता देवी जटामकुटमण्डिता । शूळाक्षसूत्रधरा च वरदाभयचापधुक् ॥ दर्पणं शरखेटं च खब्नचन्द्रधरा शिवा । सुक्रपा ळक्षणोपेता सुस्तनी चारुहासिनी ॥ सर्वाभरणभषाकी सर्वशोभासमन्विता ।

(देवीपुराणे ॥)

सर्वमङ्गला ।

चतुर्बोद्धः प्रकर्तव्या सिंहस्था सर्वमङ्गला । अक्षसत्रं कजं दक्षे शलकुण्डीधरोत्तरे ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

हेमाभां कहणाभिपूर्णनयनां माणिक्यभूषोञ्चलां हार्त्रिशहल्योडशाष्ट्रल्युक्पप्रस्थितां सुस्मिताम् । भक्तानां धनदां वरं च दश्वतीं वामेन हस्तेन त-इक्षेणाभयमातुल्क्कसुफलं श्रीमङ्गलां भावये ॥ (शरभतन्त्रे ॥)

### कालगनिः ।

एकवेणीः जपाकर्णपूरा नम्ना खरस्थिता । लम्बोष्ठीः कर्णिकाकर्णी तेलाम्यक्तशरीरिणी ॥ वामपादोल्लसल्लोहल्लाकर्णटकभूषणाः । वर्षममर्थवजा कष्णाः वालगत्रिभेयकरी ॥

#### लकिता ।

शङ्कमुम्धकरादशै बिश्रती वामपार्श्वतः । याम्ये फलाञ्जनीहस्ता ललितोर्ध्या सुसूषणा ॥

### गौरी ।

गारी कुमारिकारूपा ध्यायमाना महेश्वरैः । बरदाभयहस्ता सा द्विमुजा श्रेयसे सदा ॥ अक्षसूत्राभये पद्मं तस्याधश्च कमण्डङुः । गौर्या मूर्तिश्चतुर्वोहुः कर्तव्या कमलासना ॥

# (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

एकवीणे 'ति विष्णुधर्मीलस्पाठः । २. ' कम्बोडी' 'ति विष्णु-धर्मीलस्पाठ । ३. 'वामपादोक्कसकोडक्तकण्टकभूषणे 'ति विष्णुधर्मीलस्पाठः । ४. 'वर्षनम्मूर्वजाकृष्ठे 'ति विष्णुधर्मीलस्पाठः ।

गौर्या मृतयः।

अथ गौर्याः प्रवश्यामि प्रमाणं मर्तिनिर्णयम । चतर्भजा त्रिनेत्रा च सर्वाभरणभषिता ॥ अक्षसत्राम्बजे धत्ते दर्पणं च कमण्डलम् । उमानाम्नी भवेन्मार्तिर्वन्दिता विदशैरपि ॥ अक्षसत्रं शिवं देवं गणाध्यक्षं कमण्डलम् । पश्चद्वयेऽग्निकुण्डे च मूर्तिस्सा पार्वती स्मता ॥ अक्षसत्रं तथा पद्ममभयं च वरं तथा। गोधासनाश्रिता मार्तिर्गहे पञ्या श्रिये सदा ॥ कमण्डल्वक्षसत्त्रं च बिभ्राणा वज्रमङ्कराम । गजासनस्थिता रम्भा कर्तब्या सर्वकामटा ॥ शलाक्षसत्रदण्डांश्च बिम्नाणा श्वेतचामरम् । नौतला कथिता चेयं सर्वपापप्रणाहिनी ॥ नागपाशाङ्कशौ चैवाभयदं वरदं करम् । त्रिपुरा नाम संपञ्या वन्दिता त्रिदशैरपि ॥

(रूपमण्डने ॥)

गौर्यायतनम् ।

वामे सिद्धिः श्रिया (१) याम्ये सावित्री चैव पश्चिमे । पृष्ठकर्णह्रये कार्या भगवती सरस्वती ॥

ईशाने तु गणेशस्यात्कुमारश्वाक्रिकोणके । मध्ये गौरी प्रतिष्ठाप्या सर्वाभरणभृषिता ॥

# गौर्या अष्टौ द्वारपालिकाः।

अभयाङ्कुत्रपात्रारण्डेजीया चैव तु पूर्वतः । सब्यापसव्ययोगेन विजया नाम सा भवेत् ॥ अभयाम्बुजपात्रारण्डेरिजेता चापराजिता । अभयवज्ञाङ्करारण्डेर्लिमका मङ्गलापि च ॥ अभयत्रञ्जपुष्परप्डेर्मोहिनी स्तम्भिनी तथा । जया च विजया चैव अजिता चापराजिता ॥ विभक्ता मङ्गला चैव मोहिनी स्तम्भिनी तथा । गौर्या आयतने सृष्टा अष्टी स्युद्धरिपालिकाः ॥

(रूपमण्डने ॥)

## भूतमाता ।

श्यामवर्णा विश्वालाक्षी क्षीरारुणनिभानना ।
द्विमुजा बिश्रती लिङ्गं चर्म शस्त्रं तु दक्षिणे ॥
सिंहासनोपविष्टेयं मुक्ताभरणमूर्वजा ।
भूतप्रेतिपिशाचायैस्सेविता तु विशेषतः ॥

#### पविभागसभागानि ।

इन्द्रयक्षेश्च गन्धवेंस्सिद्धविद्याधरादिभिः । अक्षरशस्याध्यको देवी भतमातेति विश्रता ॥

#### योगनिहा ।

निद्रा तु शयनारूढा सुसौम्या मुकुलेक्षणा । पानपात्रधरा ३ वेयं दिमजा परिकीर्तिता ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

#### वाका ।

क्तस्या जटिला ज्यक्षा बिह्न्यालासमप्रभा । कपालाभयहस्तोष्रा वामावामफलप्रदा ॥ दिवाहरेकवन्त्रेषा विधातच्या विपक्षिता ।

### उथेका ।

पाटलामा भवेदष्टाकपालशरधारिणी । उम्रा महाबला भूत्यै शत्रुघी शेषपूर्वजा ॥

### रौटी ।

रक्तवस्त्रा तथा रौद्री कपाळचमरीकरा । शेषपूर्वा तु विश्वेषा कृष्णवक्त्रा सुभीषणा ॥

१. 'कमलेक्नणे' ति पाद्मसंहितापाठः । २. 'पाशपात्रघरे' ति पाद्म-संहितापाठः ।

#### प्रतिमालभणानि ।

#### काळी

घनस्यामा ततः काली ताम्ररक्तनिभानना । कपालकर्णिकाहस्ता विश्वेया भयनाशिनी ॥

### कलविकर्णिका ।

नीलञ्जुमा महादेवी विकर्णी कलपूर्विका । कपालगक्तिहम्तेयं भयहत्र शभग्रदा ॥

### बलविकर्णिका ।

बभुवर्णा विशालाक्षी कपालं जपमालिकाम् । बिभाणा शान्तिदा भूत्यै बलपूर्वा विकर्णिका ॥

#### बलप्रमथनी ।

ताम्रामां भेतवर्णा स्याद्वलप्रमथनी शुभा । कपालपाशिनी चेयं सर्वशतुक्षुयङ्करी ॥

## सर्वभूतद्मनी ।

जपाकुसुमवर्णामा दंष्ट्रिणी च महोदरी । कपाछवत्रिणी भूतदमंनी सर्वपूर्विका ॥

(भविष्यत्पुराणे ॥)

### मनोन्मनी ।

नीखतामारुणा भासा पृथुवक्ता मनोन्मनी । कपाळखबिनी भर्यै शत्रणां भयवर्धनी ॥

(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

### वारुणी चामुण्डा ।

लम्बोदरी तु कर्तन्या रक्ताम्बरपयोधरा । शूलहर्स्तो महामामा भुजप्रहरणा तथा ॥ कार्पासकलुपा(?) देवी वाहणी चातिसुन्दरी । बृहक्तवा च कर्तन्या बहुबाहुस्तयैव च ॥ चासुण्डा कथिता चैव सर्वसत्ववशङ्करी ।

#### रक्तवामुण्डा ।

खङ्गं पाल च मुमलं लाङ्गलं च विभातिं सा ।
आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगीश्वरीति च ॥
अनया व्याप्तमखिल जगस्थावर जङ्गमम् ।
इमां यः गूजयेङ्गक्या स व्याप्नोति चराचरम् ॥
अथीते य इमा नित्यं रक्तदःखावपुस्तकम् (१)।
तं सा परिचरेरेको पति प्रियमिवाङ्गना ॥
(क्ष्पमण्डने ॥)

## शिवदती

तथैवार्तमुखी क्षुष्का शुष्ककाया विशेषतः ।
बहुबाहुयुता देवी भुजगैः पिरेवेष्टिता ॥
कपाठमाठिनी भीमा तथा खट्टाङ्गथरिणी ।
शिवद्ती तु कर्तव्या श्र्याठवदना श्रुमा ॥
आठीडासनसंस्थाना तथा राजंश्वतुर्भुजा ।
अस्त्रमात्रथरा देवी खङ्गश्रूठथरा तथा ॥
चतुर्थस्तु करस्तस्यास्तया कार्यस्तु सामिषः ।
(मस्यपुराणे ॥)

वामाधो रत्नपात्रं तदुपरि च गदां खेटपाशौ दधानां दक्षैः पद्मं कुठारं तदुपरि च महाखङ्गमप्यष्ट्शं च । मध्याह्वार्कप्रभाभां नवमणिविञ्लस्रूपणामष्टहस्तां दत्ती निन्यां त्रिनेत्रां सरगणामुनिभिस्स्त्यमानां भजेऽहम् ॥

### योगेश्वरी ।

(श्रीतत्वनिधौ ॥)

दशबाहुिक्कनेत्रा च शखशक्यसिडामस्म् । विभ्रती दक्षिणे हस्ते वामे घण्टां च खेटकम् ॥ खटुक्कं च त्रिशूलं च देवी योगेश्वरी मता। (जक्षणसमुखये॥) पतिसासभणाति ।

भैरती ।

एवंरूपा भवेदन्या पाशाङ्कशयुतारुणा । भैरन्यास्या यदीष्टा तु भुजैद्वीदशभिर्युता ॥

(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

त्रिपुरभैरवी ।

उद्यह्नालुसहरूकान्तिमरूणक्षामां शिरोमाण्डिनी रक्ताजिसपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् । इस्तान्जैदेधतीं क्षिनेत्रविज्याद्वस्त्रारिविद्वियं देवीं बक्रद्विमांश्चालमकतां वन्देऽरिविन्द्यियाम् ॥

(शारदातिलके ॥)

जिला ।

शिवा वृषासना कार्या त्रिनेत्रा वरपाणिका । डमक्ररगधारी च त्रिश्चलाभयदायिका ॥

कीर्ति: ।

सुमध्या कारयेन्सीर्ति नीलोग्यलस्यवस्थिताम् । सर्वोभरणभूषाङ्गी कलकोत्यलधारिणीम् ॥ मदिरौदनगन्थादया महाध्मणिभूषणाम् ।

### सिद्धिः।

सिद्धिर्देवी प्रकर्तव्या सिद्धार्थकवरप्रदा । सितचन्दनगन्धाद्धा सितपङ्कजभूषिता ॥ सितासनस्थिता देवी प्रतिहारोपशोभिता ।

### ऋदिः।

सुन्दरीं कारयेदर्दि पर्यङ्कासनसंस्थिताम् । दर्पणालोकसुरतां तिलकालकभूषिताम् ॥ मालाचामरशोभाक्यां नेणुनीणासदाप्रियाम् ॥

#### क्षमा ।

क्षमा तु सुमुखी कार्या योगपद्दोत्तरीयका । पद्मासनकृताधारा वरदोद्यतपाणिका ॥ शृञ्मेखल्संयुक्ता प्रशान्ता योगसंस्थिता ।

### दीप्रिः।

तेजोऽधिका प्रकर्तव्या दीप्तिश्चन्द्रासनस्थिता ।

### रति: ।

कमनीया रतिः कार्या वसन्तोञ्बलभूषणा । गृत्यमाना ग्रुभा देवी समस्ताभरणैर्युता ॥

अ.गावादनशीला च मदकपूरचर्चिता ।
 दण्डाक्षसूत्रधरा च बतस्था योगसंस्थिता ॥

### श्वेता ।

श्वेता पूर्णेन्दुसदशा श्वेतपङ्कजसंस्थिता ।

#### भदाः

भद्रा सुभद्रा कर्तव्या भद्रासनव्यवस्थिता । नीलोत्पलफलहस्ता शलसन्नाक्षधारिणी ॥

### जगाविज्यो ।

जयां च विजयां कुर्याच्छूळपद्माक्षधारिणीम् । वरोद्यतां च सिंहस्थां सर्वकर्मप्रसाधनीम् ॥

### कालीः

काली करालरूपा च चण्डपाशोद्यता भवेत् ।

#### घण्टाकर्णी ।

घण्टाकर्णी प्रकर्तव्या घण्टात्रिशूलधारिणी ।

### जयन्ती ।

जयन्ती सुन्दरी कार्या कुन्तशूल्लासिधारिणी । खेटकव्यप्रहस्ता च पूजनीया शभान्त्रितै: ।।

वितिः ।

दितिर्देखनुता देवी सदा पूज्या महामुने !।
दण्डासनस्थिता भद्रा सर्वाभरणभूषिता ॥
फलनीलोपलकरा चोसम्बन्धाश्रमणिता ।

#### अकटमती ।

अक्रोधारूभती देवी सितवस्त्रा वतस्थिता । पत्रपष्पोदककरा चन्द्रनेन सचर्चिता ॥

### अपराजिता ।

अपराजिता च कर्तव्या सिंहारूढा महाबछा । पिनाकेष्टकरा चैव खङ्गखेटकधारिणी ॥ त्रिनेत्रेन्द्रजटाभारा कृतवासुकिकङ्कणा ।

(देवीपुराणे ॥)

नीडोत्पडनिमां देवी निद्रामुद्रितडोचनाम् । नीडकुरिबतकेशाप्रां निम्ननाभीबडित्रपाम् ॥ वराभयकराम्भोजां प्रणतार्तिविनाशिनीम् । पीताम्बरवरे तो भूषणसनिवभूषिताम् ॥

वरज्ञक्साक्वर्ति सौम्यां परसैन्यप्रभञ्जनीम् । शङ्कचक्रगदाभीतिरम्यहस्तां त्रिङोचनाम् ॥ सर्वकामप्रदां देवीं ध्यायेत्तामपराजिताम् ।

(नारदसंहितायाम् ॥)

### सुरभिः ।

सुरिभर्गोमुखी देवी सुरूपा सर्वभूषणा । घासमुर्ष्टि तथा कुण्डी विश्राणा भूतिपुष्टिदा ॥ (विष्णधर्मोको ॥)

#### क्रा

अक्षसूत्रं च कुण्डीं च हृदयाप्रे पुटाङ्गलिम् । पञ्चाप्रिकण्डमध्यस्थां कृष्णां तामनुधारयेत ॥

(मार्कण्डेयपराणे ॥)

### इन्द्राक्षी ।

इन्द्राक्षी द्विभुजां देवीं पीतवस्त्रद्वयान्त्रिताम् । वामहस्ते वन्नपरां दक्षिणेन वरप्रदाम् ॥ इन्द्राक्षी सहयुवतीं नानाङङ्कारभृषिताम् । प्रसन्त्रवदनाम्भोजामस्सरोगणसोविताम् । (इन्द्राक्षीकरूपे ॥)

130

# अन्नपूर्णा ।

वामे माणिक्यपात्रं मञ्चरसभिरतं विश्वतौ पाणिपये
दिन्यैरलै: प्रपूर्णं धृतमणिवल्ये दक्षिणे रस्तदर्वीम् ।
रस्ताङ्गी पीनतुङ्गस्तनभरविल्सत्तारहारां त्रिनेतां
वन्दे पूणेन्दुविक्वप्रतिनिधिवदनामिक्वप्रामन्तपूर्णाम् ॥
सिन्दूरामां त्रिनेत्राममृतशिकलां खेचरी रस्तवल्लां
पीनोतुङ्गस्तनाळ्यामभिनवविल्सचीवनारम्भरम्याम् ।
नानाल्ङ्कारयुक्तां सरसिजनयनामिन्दुसंक्वान्तम्तुर्तं

### (कारणागमे ॥)

### तलसीदेवी ।

देवीं पाशाङ्कशाद्धामभयवरकरामन्त्रपूर्णां नमामि ॥

ध्यायेच तुल्सी देवी श्यामां कमल्लोचनाम् । प्रसन्तां पद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजाम् ॥ किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषिताम् । धवलांद्यकसंयक्तां पद्मासनिवेदयोगः॥

(तुलसीमाहात्म्ये ॥)

### चनियासम्बद्धानि ।

### अश्वारूढदेवी ।

अश्वारूढा कराग्रे नवकनकमयीं वेत्रयष्टि दधाना दक्षे वामेऽपि चैवं खलिनतनुलतापाशबद्धा सुसाध्या।

देवी निखं प्रसन्ना शशधरविलसक्तेशपाशा त्रिनेत्रा दयादयानवया सकलसुखकुलप्राप्तिहृयां श्रियं नः॥

### भुवनेश्वरी ।

उद्यद्वास्वसमाभां विजितनवजपामिन्दुखण्डावनद्वां ज्योतिर्मालां त्रिनेतां विविधमणिलसकुण्डलां पद्मसंस्थाम् । हारक्रैवेयकाञ्चीमणिगणवल्येस्संयुतामम्बराख्या-माथां पाशाङ्कशास्यामभयवरकरां भावयेद्रीवनेशीम् । (महालक्ष्मीरत्नकोशे ॥)

#### बाला ।

जपाकुसुमसङ्काशा फुछपद्मासनस्थिता । अक्षस्रक्पुस्तकाभीतिवरहस्ता तु बालिका ॥

(त्रिपरसन्दरीकल्पे ॥)

### राजमातङ्गी ।

रानासनां स्थामगात्रीं शृष्वतीं शुकजिल्पतम् । अञ्जन्यस्तैकचरणां चारुचन्द्रावतंसकाम् ॥

बीणामाळापयन्तीं च तिळकोङ्गासिफाळकाम् । सौगन्धिकस्रक्किळिकाचूिळकां रक्तवाससम् ॥ विभूषणैभूषितां च मातङ्गीं प्रणमाम्यहम् ।

(राजमातज्ञीकल्पे ॥)

### लक्ष्मीः ।

ल्हमी: पद्मासनासीना द्विमुजा काञ्चनप्रमा ।
हेमरत्नोज्ञलैर्नक्रकुण्डलै: कर्णमाण्डता ॥
सुयोवना सुरम्याङ्गी कुञ्चितधूसमन्त्रिता ।
रक्ताक्षी पीनगण्डा च कञ्चकाच्छादितस्तनी ॥
शिरसो मण्डनं शङ्कचक्रसीमान्तपङ्कजम् ।
अम्बुजं दक्षिणे हस्ते वामे श्रीफलमिच्यते ॥
सुमच्या विपुलश्रोणी शोमनाम्बरवेष्टिता ।
मेखला कटिसुतं च सवीमरणमूचिता ॥
(अंश्वसद्वेदागमे एकोनपञ्चावापटले ॥)

श्रियं देवीं प्रवक्ष्यामि नवयौवनशालितीम् । सुलोचनां चारवक्त्रां गौराङ्गीमरुणाधराम् ॥ सीमन्तं बिबुधीशीवो (!) मणिकुण्डलधारिणीम् । श्रीफलं दक्षिणे पाणौ वामे पद्यं तु विभतीम् ॥

#### चित्रासभागि ।

पद्मे पद्मां समासीनां श्वेतबद्धविमूषिताम् । कञ्चकाबद्दगात्रीं च मुक्ताहारविभूषिताम् ॥ चामरैर्वाज्यमानां च योषिर्भ्यां पार्श्वयोर्द्दयोः । समानैसनाय्यमानां च भृक्कारसञ्ज्ञिल्तरैः ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिश्चिद ग्रन्थे ॥)

हरेस्समीपे कर्तच्या लक्ष्मीस्त दिभजा नप ! । दिव्यरूपाम्बरधरा सर्वाभरणभविता ॥ गौरी राकास्त्रग देवी रूपेणापनिया भवि । पथक्चतर्भजा कार्या देवी सिंहासना श्रमा ॥ विदायनम्यं कर्तस्यं क्रमलं चारकार्विकम् । अष्टपत्रं महामाग ! कर्णिकायां त सा स्थिता ॥ विनायकवदासीना देवी कार्या महाभजा । बहुनालं करे कार्य तस्याश्च कमलं शभम ॥ दक्षिणे यादवश्रेष्ठ! केयरप्रान्तसंस्थितम । वामेऽमृतघटः कार्यस्तथा राजन ! मनोहरः ॥ तस्याश्च द्रौ करौ कार्यो बिल्वशङ्कथरौ द्विज !। आवर्जितघटं कार्यं तत्प्रप्रे कजरदयम ॥ देव्याश्च मस्तके पद्मं तथा कार्यं मनोहरम् । (हेमादिवतखण्डे विष्णुध०॥)

पष्पपत्रासनासीना पद्मामा पद्महास्तिनी ।
हेमररनोज्वलं नक्रकुण्डलं कर्णमण्डनम् ॥
चन्द्रविम्बामलमुखी कर्णपूर्णायतेक्षणी ।
सुयौवना सुरम्याङ्गी कुबितन्त्रसविभ्रमा ॥
रक्तोष्ठी पीनगण्डा च कब्रुकाच्छादितस्तनी ।
शिरसो मण्डनं शङ्कचक्रसीमान्तपङ्कजम् ॥
नागहस्तसमी बाहू केयुरकटकोज्वली ।
पङ्कजं श्रीफलं चैव वामके दक्षिणेऽपि च ॥
शोभनाम्बरसंपन्ना श्रोणी च वियुला मता ।
मेखलाकटिस्नाङ्गा लक्ष्मीलंक्षमीविवर्धनी ॥

# (पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

अष्टपत्राम्बुजस्योध्वें छक्ष्मीसिंतहासने शुमे । विनायकवदासीना सर्वाभरणभूषिता ॥ ऊर्ष्यं हस्तो प्रकर्तव्यौ देव्याः पङ्कजधारिणौ । वामेऽञ्चतघटं धत्ते दक्षिणे मातुळिङ्गकम् ॥

(रूपमण्डने ॥)

#### प्रतिकासम्बद्धानि ।

#### श्रीः ।

पद्मस्था पद्महस्ता च गजेशिक्षतघटप्रुता । श्री: पद्ममारिनी चैव कारिकाकृतिरेव च ॥

(हेमादिवतखण्डे विष्णुध**ः ॥**)

### महालक्ष्मीः ।

नहाळस्याः ।
कोछापुरं विनात्यत्र महाळसीयंदीच्यते ।
ळस्मीवत्या तदा कार्या करपामरणमूपिता ॥
दक्षिणाधःकरे पात्रमूखें कीमोदकी ततः ।
वामोध्वें खेटकं धत्ते श्रीफठं तदधःकरे ॥
विश्रती मस्तके लिक्कं पूजनीया विभूतये ।

अञ्चलस्परञ्जं गरेषुकुलिशं पर्यं धतुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं चण्टां सुराभाजनम् । शृलं पाशसुदर्शने च दधतीं हत्तैः प्रवालप्रमां सेवे सैरिभगर्दनीमिहमहालक्ष्मी सरोजस्थिताम् ॥

#### सरस्वती ।

(चण्डीकल्पे ॥)

सरस्वती चतुर्हस्ता श्वेतपद्मासनाान्वता । जटामकुटसंयुक्ता शुक्रवर्णा सिताम्बरा ॥ प्रतियासम्बाति ।

यश्चोपवीतसंयुक्ता रलकुण्डलमण्डिता । व्याख्यानं चाश्चसूत्रं च दक्षिणे तु करद्वये ॥ युस्तकं युण्डरीकं च १ त्रिनेत्रा चारुक्पिणी । ऋज्यागता कृतास्ववें भृतिमिस्सेविता वरा ॥ एवं लक्षणसंयुक्ता वाग्देवी परिकीर्तिता ।

(अंग्रमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

देवी सरस्वती कार्यो सर्वोभरणभूषिता । चतुर्श्वजा सा कर्तव्या तथैव च समुख्यिता ॥ पुस्तकं चाक्षमाला च तस्या दक्षिणहस्तयोः । वामयोश्च तथा कार्यो वैणवी च कमण्डलुः ॥ समपादप्रतिष्ठा च कार्या सौम्यमुखी तथा ।

(हेमादिव्रतखण्डे विष्णुध० ॥)

श्वेतपद्मासनासीनां शुक्रवर्णां चतुर्भुजाम् । जटामकुटसंयुक्तां मुक्ताकुण्डलमण्डिताम् ॥

 <sup>&#</sup>x27;पुस्तकं कुण्डिका चापी'ति पाठान्तरम्। २. ' ऋग्यजुस्सामभिदतेने'ति
 पाठान्तरम्। ' भिदतेने'खंशो गीतेनेति स्वात्।

यक्केपवीतिनी हारमुक्ताभरणभूषिताम् । दुक्छबसनां देवी नेत्रत्रवसमन्विताम् ॥ सदशं १ दक्षिणे हस्ते बामहस्ते तु पुस्तकम् । दक्षिणे चालमाला च करकं बामके करं ॥

बागीश्याकृतिराख्याता दुर्गायाकृतिरुव्यते ।

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

जटाज्र्टधरा शुद्धा चन्द्रार्धकृतशेखरा । पण्डरीकसमासीना नीलप्रीना त्रिलोचना ॥

(स्कान्दपुराणे सूतसंहितायाम् ॥)

एकबक्त्रा चतुर्हस्ता मुकुटेन विराजिता । प्रभामण्डलसंयुक्ता कुण्डलान्यितशेखरा ॥ अक्षान्जवीणापुस्तकं महाविद्या प्रकीर्तिता । वराक्षान्जं पुस्तकं च सरखती शुभावहा ॥

(रूपमण्डने ॥)

भूमिः।

सस्याङ्करनिभा भूमिनींङाङकसमन्विता । करण्डमकुटोपेता सर्वाभरणभूषिता ॥

१. सुदण्डमिति श्रीतत्वनिधिपाठः ।

पीताम्बरधरा बैब प्रसन्नवदनान्विता ।
पद्मं बायुराखं बाथ उभयोहेस्तयोष्ट्रेतम् ॥
पद्मपीठोपरिष्टाचु आसीना वा स्थितापि वा ।
(अंडामडेटवासे एकोलएक्कायटले ॥)

शुक्रवणी मही कार्या दिव्याभरणभूषिता । चतुर्भुजा तौम्यवपुश्चन्द्राशुसदशाम्बरा ॥ रत्नपात्रं सस्यपातं पात्रमोषधिसंयुतम् । पद्मं करे च कर्तव्यं भुवो गादवनन्दन ! ॥ दिग्गजानां चतुर्णी च कार्या पृष्ठगता तथा । सर्वोषधियुता देवी शुक्रवर्णा ततसस्युता ॥

श्यामवर्णानिमा भारवद्वाजीवसमञ्जेचना ।
हेमयक्कोपवीता च हिसुजा च हिनेत्रका ॥
सर्वाभरणसंयुक्ता करण्डमकुटान्विता ।
रक्ताम्बर्भरा चैव दक्षहस्तोयकान्विता ॥
धरण्याक्कतिरेवं स्याज्येष्ठायाकृतिरुच्यते ।
(पूर्वकारणागमे द्वादशयटे

# सप्तमातरः ।

# सप्तमातरः।

सप्तमातरः ।

भधातस्तंप्रवस्थामि भातृणां स्थापनं परम् ।
नैर्भातस्य वधार्थाय ब्रह्मणा चापि निर्मिताः ॥
ब्रह्माणी ब्रह्मकुर्थान्महेशीमीधरोपमाम् ।
कुमारवब कौमारी विष्णुवहैष्णवी तथा ॥
कोधाननां तु शाराही वामनी तु हळायुधाम् ।
शकाणी शकवकुर्याचामुण्डीमुम्बरिणीम् ॥
सुविकाणी शकवकुर्याचामुण्डीमुम्बरिणीम् ॥
सुविकाणी जटाभारां स्थामवणौ चतुर्धुनाम् ।
कपाळश्चहस्तां च चामुण्डी कारयेचतः ॥
वरदामयहस्तास्तु तत्त्वदापुधधारिणः ।
तत्त्वदर्णसमायुका वाहमध्यसंतुताः ॥
चतुर्धुनास्तु सर्वाश्च वलेनासनसंस्थिताः ।

(सुप्रमेदागमे दिचलारिंशत्तमपटके ॥)

#### प्रतिमालभूगानि ।

ब्रह्मेशगृहविष्णमा तथेन्द्रस्य च शक्तयः । शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रपैश्वण्डिकां यद्यः ॥ यस्य देवस्य यद्वपं यथाभूषणवाहनम् । तददेव हि तच्छक्तिरसरान्योद्धमाययौ ॥ हंसयक्तविमानाग्रे साक्षसत्रकमण्डलः । आयाता ब्रह्मणः शक्तिब्रह्माणी सामिधीयते ॥ माहेश्वरी क्यारूढा विद्यालवरधारिणी । महाहिबळया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभषणा ॥ कौमारी शक्तिहस्ता च मयुख्यत्वाहना । योद्धमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥ तथैव वैष्णावी वासिर्गहरोणी संस्थिता । शक्क चक्रगदाशक्किल हहस्ताम्यणययौ ॥ यज्ञवाराहमतलं रूपं या विश्वतो हो: । शक्तिस्साप्याययौ तत्र वाराहीं बिश्रती तनम ॥ नारसिंही नृसिंहस्य बिश्रती सदशं वपः । प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः ॥ वजहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता । प्राप्ता सहस्रनयना यथा शकस्तरीव सा ॥

#### प्रतिमालक्षणानि ।

ततः परिकृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिमिः । हन्यन्तामसुराश्त्रीघं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ॥ ततो देवीशरीरात्तु विनिष्कान्तातिभीषणा । चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥

(इति मार्कण्डेयपुराणे ॥)

#### त्राद्धी ।

चतुर्वत्रत्रा चतुर्वोद्धसंतुक्ता हेमसिनिमा । दक्षिणेऽभयसूर्वं च वरदं चाश्चमाण्ठिका ॥ रक्तप्रधासनासीनां हंसवाहनकेतुकास् । जटामकुटसंदुक्तां पीताम्बरघरां वराम् ॥ ब्रह्माणां होवमास्यातां ब्रह्मसुस्तमाश्रिताम् ॥

(अंशुमद्भेदागमे सप्तचत्वारिशपटले ॥)

तत्र ब्राझी चतुर्वेक्ता पङ्गुजा हंससंस्थिता । पिक्कला भूपणोपेता गृगचमींचरीयका ॥ वरं सूत्रं खुवं धत्ते दक्षबाडुत्रये कमात् । वामे तु पुस्तकं कुण्डी विश्वती चामयप्रदा ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

#### प्रतिमालक्षणासि ।

चतुर्जुजा विशालाक्षी तसकाश्चनसानिमा । बरदाभयहस्ता च कमण्डब्वक्षमालिका ॥ हंसच्वजा हंसकद्धा जटामकुटघारिणी । रक्तपद्मासनासीना ब्रह्माणी ब्रह्मरूपेणी ॥

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

(रूपमण्डने ॥)

ब्रह्माणी हंसमारूढा साक्षस्त्रकमण्डलुः । स्नुचं तु पुस्तकं धत्ते ऊर्ध्वहस्तद्वये ग्रुमा ।।

चतुर्श्वता त्रिनेता च अतिरक्तसमप्रमा । शूलाभयकरा सन्ये वामे वरदसंयुता ॥ जपमालासमायुक्ता जटामकुटसयुता । ईश्वरेणोपमा क्षेपा शिवा माहेश्वरी स्पृता ॥ (अञ्चमद्भेदागमे समचलार्रिशपटले ॥)

माहेश्वरी ।

माहेश्वरी वृषारूढा पश्चवक्त्रा त्रिलोचना । शुक्केन्द्रमृजटाजुटा शुक्का सर्वसुखप्रदा ॥ प्रतिमाखक्षणानि ।

षड्सुजा बरदा दक्षे सूत्रं डमरुकं तथा। शळ्चण्टाभयं वामे सैव धत्ते महाभजा॥

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

त्निनेत्रा शुक्कवर्णा च शूलपाणिईषथ्वजा । वरदाभयहस्ता च साक्षमालकरान्विता ॥

जटामकुटिनी शम्भोर्भूषणी सा महेश्वरी ।

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

माहेश्वरी प्रकर्तव्या दृषभासनसस्थिता । कपाल्टर्ल्ल्सट्टाङ्गवरहस्ता चतुर्भुजा ॥

(रूपमण्डने ॥)

#### कौमारी ।

चनुर्भुजा बिनेत्रा च रक्तवल्लसमन्तिता । सर्वोभरणसंयुक्ता वाचिकावद्धमाकुटी (१)॥ शक्तिकुक्कुटहस्ता च वरदाभयगाणिनी । मयूरम्बजवाही म्यादुदुम्बरदुमाश्रिता ॥ कौमारा चेति विकयाना सर्वकासफलप्रदा ।

(अञ्चमद्भेदागमे सप्तचलारिंशपटले ॥)

#### प्रतिमालश्रमानि ।

कौमारी रक्तवर्णा स्यात् पडवक्त्रा सार्कछोचना । रविबाहुर्मयूरस्था वरदा शक्तिवारिणी ॥ पताकां बिभती दण्डं पात्रं बाणं च दक्षिणे । बामे चापमयो घण्टां कमलं कुक्कुटं त्वथः ॥ परशुं विभती तीक्ष्णं तदधस्वभयान्विता ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

कौमारी चैव कर्तव्या मयूरासनशक्तिभृत् । त्रिदण्डी कालरूपा च रक्तमाल्या सकुक्कुटा ॥ (देवीपराणे ॥)

कुमारसद्द्या कन्या वर्णवाहनकेतुसिः । वासिकाबद्धमकुटा (१) शासिकाब्हुग्रथारिणी ॥ रक्तबस्त्रा महावीर्या हारकेयूर्-मृग्णी । वरदाभयहस्ता च कोमारी कुक्रुमप्रभा ॥

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

कुमाररूपा कौमारी मयूरवरवाहना ।
रक्तवस्त्रपरा नद्रक्ट्रज्यक्तिगदाधरा ॥
(स्टपमण्डने ॥)

#### प्रतिमालभगानि ।

# वैष्णवी ।

शक्क् चक्रधरा देवी बरदाभयपाणिनी । सुस्तेना चारुवदना स्यामाभा च सुलोचना ॥ पीताम्बरधरा देवी किरीटमकुटान्विता । राजवृक्षं समाश्रित्य गरुडण्वजवाहिनी ॥ वैष्णवी पीठमा देवं (१) विष्णुभूषणभूषिता । (क्षंज्ञमञ्जेटागमे समचवारिकायटले ॥)

वैष्णवी तार्क्ष्या स्थामा पड्सुजा वनमालिनी । वरदा गदिनी दक्षे विश्रती चाम्बुजस्तजम् ॥ शङ्कचकाभयान्वामे सा चेयं विलसङ्खजा । (विष्णधर्मीकरे ॥)

सुसिद्धा वैष्णवी कार्या शङ्कचक्रगदाम्बुजा । वनमालाकृतापीडा पीतवस्त्रा सुशोभिता ॥ (देवीपराणे ॥)

पद्मपत्रविद्यालाक्षी स्थागवणी महाबला । श**ङ्ग**चन्नगदापद्मध्यवाहुचनुष्टयी ॥ गरुडध्वजसंयुक्ता वैष्णावी विष्णुभूषणी । (पूर्वनारणागमे द्वादनापटले ॥) प्रतिमालक्षणानि ।

वैष्णवी विष्णुसदशी गरुडोपरि संस्थिता । चतर्वाहश्च वरदा शङ्कचत्रगदाश्वरा ॥

(रूपमण्डने ॥)

वाराही।

बराहबक्ससदशा प्रख्यान्चुत्सिन्नमा । करण्डमकुटोपेता विद्वमाभरणान्विता ॥ हळ च बरदं सच्ये वामे अभयशक्तिके । कस्यद्रुम समाश्रित्य गजन्यजसवाहिनीम् ॥ वाराही चेति विस्थाता नाम्ना सर्वकळप्रदा ।

(अंश्रमदेदागमे सप्तन्तवारिश्ववस्ते ॥)

कृष्णवर्णा तु वाराही मूकरास्या महादरी । वरदा दण्डिनी खड्नं विश्वनी दक्षिणे सदा ॥ खेटपाज्ञाभयान्वामे सैव चापि उसक्कुला ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

कृष्णा पीलाम्बरा शाङ्की सर्वसम्पान्करी बृणाम् । पवित्रासङ्कृतोरस्का पादन्पुरसंयुता ॥ प्रतिमालक्षणानि ।

सब्येऽभयहरूं चैव मुसळं वर(द)मन्यके । वराहवक्त्री वाराही यमभूषणभूषणी ॥

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

वाराही तु प्रवक्ष्याभि महिषोपिर संस्थिता । वराहसदद्दी देवी घण्टाचामरधारिणी ॥ गदाचक्रथरा तद्दवदानवेन्द्रविघातिनी । तोकानां च हिताषीय मर्बव्याधिविनाशिनी ॥

(रूपमण्डने ॥)

वैवस्वती प्रकर्तव्या दुईरा महिषोपिर । स्करास्या कपाळेऽसृक् पिवन्ती दण्डधारिणी ॥ (देवीपराणे ॥)

# चामुण्डा

चतुर्श्वजा त्रिनेत्रा च रक्तवर्णोध्वेकिशिका। कपालश्लहस्ता च वरदाभयपाणिनी ॥ शिरोमालोपबीता च पचपीठोपिर स्थिता। ज्यामचर्माम्बरथरा वटकुक्षसमात्रिता॥

#### प्रतिसालक्षणानि ।

चामुण्डीलक्षणं ह्येवमेकबेरे च तत्समम् । वामणदन्धिता स्सर्वोस्सन्यपादप्रलम्बिताः ॥

(अंश्वमद्भेदागमे सप्तचत्वारिंशपटले II)

चामुण्डा प्रेतना रक्ता विकतस्याहिभूषणा । दंध्रेमा श्लीणदेहा च गतीश्ली भीमरूपिणी ॥ दिम्बाडुः श्लामकुक्षिश्च मुसल् कवचं शरम् । अञ्चुशं विभती खङ्गं दक्षिणे त्वथ वामतः ॥ खेटं पाशं धर्युरेण्डं कुटारं चेति विभती ।

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

दीर्धिजिङ्कोर्ध्वेतेशा च कृष्णका कृष्णदिष्ट्रिका ।
निर्मासा व्याइतमुखी चण्डी खण्डेन्दुमण्डिता ॥
काली कपालमाला च शवारूदा कृशोदरी ।
कौशिकारोहिणी वासी चामुण्डा गृष्ठकेतुका ॥
मांसखण्डमुतंपूर्ण कपालं वामणाणिमाक् ।
शूलाही दक्षिणे चैव बिह्विगमकरस्थकः ॥
व्याप्रचर्माम्बर्ग काली सिनेत्री शङ्ककुण्डली ।
लोकानां मातरस्ससमातरः किथिता इमाः ॥
(प्रवेकारणागमे द्वादक्षपटले ॥

152

# प्रतिमासक्षणानि ।

# इन्द्राणी ।

चतुर्धुजा त्रिनेता च स्कवर्णा किरीटिनी। शक्तिवज्ञथरा चैव बरदाभयपाणिनी॥ सर्वोभरणसंयुक्ता गजष्यजसवाहिनी। इन्द्राणी चेति विख्याता कस्यतुमसमाश्रिता॥ (अंश्रमद्रेदागमे सम्बन्धार्मिणटले॥)

ऐन्द्री सहस्रहक्सीम्या हेमाभा गजसंस्थिता । बरदा स्विणी वज्रं बिकल्यूच्वें तु दक्षिणे ॥ बामे तु कलशं१ पात्रं स्वमयं तदधःकरे

एन्द्री सुरवराध्यक्षा गजराजीपरि स्थिता । वज्राङ्कराधरा देवी हारकेयूरभूषिता ॥ (देवीपराणे ॥)

वज्रहस्ता गजारूढा छोचनदयसंयुता । वस्त्राङक्कारसंपन्ना गजेन्द्रभ्वजवाहना ॥ वरदाभयशक्यासवाहकेन्द्व र प्रकीर्तिता । (प्रवेकारणागमे द्वादशपटले ॥)

१. कमलमिति श्रीतत्वनिधिपाठः । २. बाहुकैन्द्रीति स्यात् ।

#### प्रतिसालक्षणानि ।

इन्द्राणी चेन्द्रसदशी वज्रश्लगदाधरा । गजासनगता देवी लोचनैबेहभिर्वृता ॥

(रूपमण्डने ॥)

# वीरभदलक्षणम् ।

चतुर्मुजं त्रिनेतं च जटामकुटमण्डितम् । सर्वोभरणसंयुक्तं श्वेतवणै दृष्ण्वजम् ॥ इत्लं चामयहस्तं च दक्षिणे तु करद्वयम् । गदावरदहस्तं च वामपार्थे करद्वयम् ॥ श्वेतपद्यासनासीनं वटकुक्षसमाश्चितम् । वीरमदमिति ज्यातं ब्राह्मीरूपं ततः श्वणु ॥

(अंश्मद्धेदागमे सप्तचत्वारिंशपटले ॥)

वीरेश्वरश्च भगवान्त्रपारुदो धतुर्घरः । वीणाहस्तिविद्युला च मातृणामप्रतो भवेत् ॥ मध्ये च मातरः कार्यो अन्ते तेषां विनायकः । (रूपमण्डने ॥)

१. बीणात्रिशूलहस्तश्चेति स्यात्।

ज्येष्ठा ।

# ज्येष्ट्रा ।

# क्योग्सर ।

डिस्र जाकनसङ्काशा लम्बोष्टा तुङ्गनासिका। लम्बमानस्तना कुश्री नीलं वा रक्तवाससी ॥ जत्यलं दक्षिणे हस्ते पीठे वामकरस्थितः । भद्रपीठस्थिता वापि द्विपारं चैव लम्बिनि । । सर्वाभरणसंयुक्ता वाचिकावद्वमाकुटी (१) । काकम्बजसमायुक्ता सालका तिलकान्विता ॥ तस्या दक्षिणपार्भे तु कृषो वै कृषवाहना । । दिसुजो दक्षिणे हस्ते दण्डं वामे तु सूत्रकम् ॥ लम्बयहिशिणं पारं वाममुक्तुटिकासनम् । । स्वत्यणमहाकाया सर्वाभरणमुश्तिता ॥

 <sup>&#</sup>x27;बामे तु करकं न्यारेदि'ति पाठान्तरम्। २. कश्चितामिति स्वात्।
 'इवास्यं इषमं तथे'ति सुप्रमेदववनातुतारेण इषभावन इति स्वात्। एतदारम्य दुक्कवसनान्तित्यन्ताना सर्वेशामि विशेषणानां इषान्वयीयित्या-सुक्षित्रतया विपरिणासस्समीयोनः। ४. सृषिध्मिति पाठान्तरम्।

प्रतिमालक्षणानि ।

किरीटमकुटोपेता दुकूछबसनान्विता ।
कृषं वै दक्षिणे त्वेत्रं वामे त्वक्रिमधोष्यते ॥
सुस्तना योवनाङ्गा च सर्वाभरणभूषिता ।
कृष्णाबननिभा रक्तवस्त्रेणैव तु भूषिता ॥
करण्डमकुटा द्वपक्षी वामप.......न्विता ।
सब्येनोकुटिकासीना हस्तादुर्यळधारिणी ।।

(अंश्रमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

अधातस्तंप्रवक्ष्यामि अयेष्ठायास्थ्यापनं परम् ।
आदिशक्तंस्समुपन्ना पश्चादुदिधिसंमवा ॥
उदधौ मध्यमाने तु चोत्यिता सा गजानन !।
कालाञ्जननिमा देवी सर्वाभरणपूषिता ॥
कररूढा कलेपनी मुखस्ना दुहितातनुः ।
जानुपार्थे मणिबांथ दृशास्यं दृशभं तथा ॥
दृशभो रक्तवर्णस्तु मणिः काञ्चनसप्रभा ।
रूपाध्येतानि कृत्वा तु प्रतिष्ठां सम्यगाचरेत् ॥

(सप्रभेदागमे पश्चचत्वारिंशपटले ॥)

एतत्यवमादर्शान्तरे न । २. 'खरारूढा कलेः पत्नी सुखासीना हिता तत्तु' रिति पाठान्तरम् ।

#### प्रतिमालक्षणानि ।

तुङ्गनासा च छम्बोष्टी छम्बमानस्तनोदरी । आळोहिता स्मृता क्षेत्रा अपेष्टाऽळश्मीरिति श्रिये ॥ उत्पळाभयहस्तेयं द्विमुजा वीरबन्दिता ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

पीनोर्बी १ पीनगण्डा च पीनस्तनभरोदरी ।
नीलकालकसीमन्ता सधिमाङ्घीशरोस्हा ॥
क्रियाञ्चनिमा रक्ता विम्बोडी तुङ्गनासिका ।
क्रियाञ्चनिमा रक्ता विम्बोडी तुङ्गनासिका ।
क्रियाञ्च च क्विनेत्रा च कुमुदं दक्षिणे करे ॥
कन्यापुत्रान्तिता देवी दक्षिणेऽदक्षिणेऽपि च ।
देव्या बाहुसमं कुर्यात् कन्यकापुत्रकौ क्रमात् ॥
पुत्रो वृपमवनत्रस्त दिसुजी च दिनेत्रकौ ।
अरेष्ठाया आकृतिहाँचे पद्मजाकृतिरुच्यते ॥

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

(विष्णधर्मीत्तरे ॥)

ज्येष्ठाभेदः । रक्तम्येष्ठा च नीला च भतलार्पितपादका ।

भूतलं स्पृशते दोम्यौ द्विभुजा वीरवन्दिता ॥

१ 'पीनोरू'रितार्थ: ।

#### प्रतिसालक्षणानि ।

சேட்டையின பெயா—முகடி, தென்வை கலதி மூித்கி காக்கைச்கொடியான் சுழுதைவர்களி சேடடை கெடலணங்கு சேட்டை பெயரே

(சேத தன் நிவாகாம், தெய்வப்பேயர்தொகு இ)

மூதே**வி**யின்பெயர்—கழுதையூர்தி காக்கைக்கொடி யாண்முகம் கௌவை கலகி மூகேலி

மற்று மூதேவியின் பெயர்—சிர்கேடி கேட்டை கெட லணங்கேகவேணி சேட்டையென விளம்புவர்.

மூதேவியூர் இப்படை கொடியின் பெயர்—வாகனவ் கழுதை படை அடைப்பங் காகங்கொடிபெனக கழுறல் வேண்டும்.

(பிங்கலஙிகண்டு, பெயர்பிரிவு வானவர்வகை)

சேட்டை மிக்றிரைக்கு முததாள் சிர்கேடி செறபபிலாதா ளீட்டிய வேகவேணி செடுங்காதத்திவசமுற்குள் கேட்டையே கெடலணங்கு கழுதைவாகளி கேடெல்லா மூட்டிய கலதி தெளவை முகடி மூதேவிபாமே

(சூடாமணிரிகண்டு, தெய்வபபெயர்த்தொகுதி)

शुभमस्तु



| Territorio Algebras                                         |                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| PAGE.                                                       | PAGE.                              |  |  |
| Abanindranath Tagore 100                                    | Ādivarāha, same as Bhū-            |  |  |
| Abhanga 57                                                  | varāba 132                         |  |  |
| Abhaya-hasta 14, 53, 57, 58, 65,                            | Āgamas 50, 78, 110, 132, 137,      |  |  |
| 80, 81, 87, 89, 97, 98, 100, 102,                           | 175, 342, 381                      |  |  |
| 105, 127, 128, 136, 143, 151, 152, 158, 161, 165, 206, 213, | Agastya 267                        |  |  |
| 219, 221, 240, 248, 271, 286,                               | Aghōraśivāchārya 53                |  |  |
| 319, 322, 338, 339, 341, 344,                               | Agla 331 f.n.                      |  |  |
| 346, 355, 358, 359, 360, 361,                               | Agnı 7, 60, 76, 125, 144, 283,     |  |  |
| 362, 366, 371, 372, 383, 384,                               | 292, 303, 304, 350, 357, 399       |  |  |
| 385, 386, 387, 389, 393 Abbichātika, a variety of           | Agni-Durgā 342, 343                |  |  |
| nnage of Vision. 84 fn. 85.                                 | Agni-kundas 360, 370               |  |  |
| 90, 95, 96                                                  | Agnimatha (°) 394                  |  |  |
| Aehyuta 230, 232, 233                                       | .1gnspurāna 125, 131, 134, 181,    |  |  |
| Adhama, form of image, 80, 83,                              | 186, 195, 200, 201, 216, 219,      |  |  |
| 84, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96,                             | 221, 223, 241                      |  |  |
| 98, 109 -<br>Adharma 295                                    |                                    |  |  |
| Adhirājas, kirita-makuta for. 29                            | Agniyākārī 398                     |  |  |
| Adbirājas, karanda-makuta                                   | Ahankāra . 293                     |  |  |
| for. 30                                                     | Ahimsá 266                         |  |  |
| Adhirājas, queens of, wear                                  | .1hrrbudhnya-samhrtā 234, 291 f.n. |  |  |
| kesi-bandha 30                                              | Aihole 108, 113                    |  |  |
| Adhirājas wear kuntala 30                                   | Airāvata 46, 111                   |  |  |
| Adhōkshaja 230, 232                                         | Airyaman 311                       |  |  |
| Ādimūrtı 261, 262, 263                                      | Aiśvarya 234, 236, 237             |  |  |
| Adiéakti 342                                                | Astarêya-brâhmana 45               |  |  |
| Ádisesha 93, 95, 104, 107, 108,                             | A <sub>1</sub> 1tā 362             |  |  |
| 109, 110, 114, 115, 132, 139, 134, 139, 140, 141, 143, 154, | Ajmere . 254                       |  |  |
| 169, 261, 262, 263, 264                                     | Ājñā 329                           |  |  |
| Aditi 74, 75, 161, 163, 299                                 | Ajñāna 295                         |  |  |
| .Idrtya-purāna . 266                                        | Ajvapātra 11, 250                  |  |  |
| Adityas 74, 75, 95, 299, 307,                               | Ākāśa 61, 398                      |  |  |
| 309, 310, 311, 317                                          | Ākāśarūpini 398                    |  |  |
|                                                             |                                    |  |  |

# HINDU ICONOGRAPHY.

| PAGE.                                                                                            | PAGE                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Akshamālā, 13, 54, 56, 57, 58,                                                                   | Añjali-basta 16, 91, 108, 113, 133                    |
| 81, 202, 253, 255, 256, 258, 266,                                                                | 134, 139, 141, 144, 153, 166                          |
| 310, 316, 320, 321, 335, 357, 359,                                                               | 169, 176, 178, 194, 204, 211                          |
| 360, 361, 366, 368, 370, 372, 377, 378, 383, 384, 387                                            | 259, 263, 265, 268, 285, 286<br>288, 323, 370         |
|                                                                                                  | Ankusa 1, 2, 8, 49, 52, 54, 55, 56                    |
| Akshara 335<br>Alaka-chūdaka 27, 30                                                              | 57, 58, 59, 63, 65, 66, 144, 257,                     |
|                                                                                                  | 258, 287, 288, 291, 292, 294                          |
| Viergittii                                                                                       | 335, 338, 339, 343, 345, 346                          |
| Ālamba . 293                                                                                     | 347, 355, 357, 361, 365, 366                          |
| Alidhasana, 19, 134, 141, 154, 158,                                                              | 371, 372, 378, 386                                    |
| 161, 169, 263, 269, 357, 358, 365                                                                | Annapúrņā 12, 370                                     |
| Ālvārs . 390                                                                                     | Antaratman 145                                        |
|                                                                                                  | Antariksha-löka 162, 166                              |
| Ambikā 196 f. n , 358<br>Amrita 251, 284, 285                                                    | Anugraha . 398<br>Anusāsana-parran . 227              |
| Amrita 251, 284, 285                                                                             |                                                       |
| Amrita-ghata . 374                                                                               | Aparājita 362, 369                                    |
| Amiss 36, 119, 120, 382                                                                          | Apsaras 94, 95, 308 fn. 370                           |
| Amsumadbhedagama 306, 318                                                                        | Aramula, in Travancore                                |
| 321, 373, 377, 384, 394                                                                          | manufacture of metal                                  |
| Anāhata 329                                                                                      | mirrors in, 12                                        |
| Ānandakumāraswāmi, Dr 221                                                                        | Archielogical Survey of                               |
| Ananta 200, 257, 258                                                                             | Mayurabhanja, 19, f.n., 301                           |
| Anantasana, description of, 19                                                                   | Archælogical Survey of<br>Western India, Belgaum      |
| Anastasayana         114           Anastasayana         251, 252           Andhakara         382 | and Kaladas 154                                       |
| Anasúya 251, 252                                                                                 | and Kaladge . 174<br>Ārdra, nakshatra, 85, 90         |
| Andhakara 382                                                                                    | Arikesari-Parakrama Pandyadeva.                       |
| Andbakasura 379, 380, 381, 382                                                                   | 64. 210                                               |
| Angada 242, 344                                                                                  |                                                       |
| Angulas, a measure 21, 23, 28                                                                    | Arishta 197 Artha 306 Annipga 390 Ariuna 210, 211 273 |
| 31, 92, 163, 164, 186, 189,                                                                      | Ariñjiga: 390                                         |
| 190, 201, 203, 239                                                                               | Arjuna 210, 211, 273                                  |
| Anguliya . 59                                                                                    | Aruna 283, 312, 313, 316, 317                         |
| Angur . 279                                                                                      | 334                                                   |
| Animandavya 251                                                                                  | Arundhati 369                                         |
| Animals in the hands of                                                                          | Ārva . 335                                            |
| images 11                                                                                        | Aryaman 77, 309, 311                                  |
| Aniruddha 212, 230, 232, 233,                                                                    | Āsanamūrti 78                                         |
| 234, 236, 237, 238, 240                                                                          | Asanas 17-21, 85, 339                                 |

|                                                   | PAGE.      | Page,                                                       |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Ashţami tıthi                                     | 90         | Ayudhas, Ayudha-purushas, 63,                               |
| Asi, same as khadga.                              | 292, 293   | 91, 93, 95, 97, 105, 107, 109,                              |
| Ashta-tala measure                                |            | 110, 111, 112, 113, 115, 156,                               |
| Ašoka tree                                        | 277        | 167, 286, 293                                               |
| Aśrama                                            | 348, 397   | Badami, 104, 140, 157, 159, 172,<br>174, 255, 287           |
| Asuras, 35, 36, 115, 120,                         |            | Badarayani . 124                                            |
| 123, 126, 127, 131,                               |            | Badara tree 276                                             |
| 147, 149, 152,162, 163<br>172, 216, 217, 304, 334 |            | Badari 274                                                  |
| 348. 351, 352, 353,                               |            | Baga, same as Bagho . 311                                   |
| 010. 001, 002, 000,                               | 379, 380   | Bagali 103                                                  |
| Asura-mavá                                        | 381        | Baichoia of Nandi 214, 263                                  |
| Asuva                                             | 381        | Bala 234, 237                                               |
| Asvarúdhadevi                                     | 371        | Bala 333, 372                                               |
| Asvattha                                          | . 362      | Balabbadra 200                                              |
| Aśvatirtha                                        | . 182      | Balachandra 48, 59, 60                                      |
| Asvins 75, 94, 305                                | 314, 315   | Bala-Ganapati, description of, 52                           |
|                                                   | 345, 346   | Báláji 270                                                  |
| Ātma-murti                                        | . 400      | Bāla-Krisbņa 215                                            |
| Ätman                                             | . 294      | Balapramathani 364, 400                                     |
| Atharvana-vēda                                    | 73         | Balarama, 3, 20, 195, 200, 201,                             |
| Atrebandika                                       | 357        | 202, 212, 239, 240                                          |
| Ātma-vidyā                                        | 382        | Balaván 48, 49                                              |
| Atri                                              | 251        | Balavikarnika 363, 399, 400                                 |
| Aurnavábba                                        | . 73       | Bali, 161, 162, 163, 166, 167, 171,                         |
|                                                   | 248, 249   | 172, 173, 174, 176, 180f. n., 397                           |
| Āvarana dēvatas                                   | 247, 248   | Bali-pitha, 332 Bambazāla-Sutta 301                         |
| Avataras of Vishnu 32.                            | 103, 119,  |                                                             |
| 120, 124, 127, 128,                               |            | Bana, 6, 49, 53, 54, 56, 65, 144,                           |
|                                                   | 247        | 172, 186, 189, 202, 223, 256, 257, 258, 261, 269, 278, 289, |
| Ávésa, definition of.                             | 119        | 292, 293, 342, 343, 346, 347,                               |
| of Parasurama                                     | 120        | 356, 357, 359, 363, 364, 369                                |
| Avidya 293                                        | , 295, 382 | 386, 388                                                    |
| Avighna                                           | 48         | Bellary 103, 279                                            |
| Avyanga, same as aby                              |            | Belür, 143, 177, 178, 243, 259                              |
| f n , 314                                         | , 315, 316 | Benares 271                                                 |
| Avyonbana,                                        | 308 f.n.   | Bengal 100, 142, 359                                        |
| Ayodhya                                           | 188        | Bbsdrs 368                                                  |

# HINDE IGONOGRAPHY.

| Page.                              | Page.                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bhadrakálí 196 í n., 357           | Bhrigu 80, 82, 83, 84 f n., 86, 88,                                    |
| Bhadrapitha, description of, 20    | 89, 91, 93, 95, 96, 109, 121,                                          |
| Bhadrasana 17, 18, 368, 393        | 181, f n., 182, 262, 321                                               |
| Bhaga 309, 310, 311                | Bhringi 37                                                             |
| Bhagavad-gitā - 211                | Bhū 330, 331                                                           |
| Bhāgavata-purāna 123, 124, 127,    | Bhujanga-valaya, an ornament                                           |
| 128, 180, 185, 186, 195, 216,      | of Siva, description of. 23, 271                                       |
| 266                                | Bhūloks 162, 166                                                       |
| Bhagavati 361                      | Bhumidevi 13, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 99, 100, 102, 106,   |
| Bhairava 9, 381, 382               | 107, 108, 109, 111, 113, 115,                                          |
| Bhairavi 366                       | 132, 133, 134, 136, 139, 144, 151,                                     |
| Bhaktı 215                         | 153, 209, 240, 242, 264, 375, 376,                                     |
| Bhakti-Vighnésvara, descrip-       | 378                                                                    |
| tion of, 52                        | Bhūta-ganas 37, 362, 398                                               |
| Bháradvája . 355 i                 | Bhūta-máta 362                                                         |
| Bharata 194, 195                   | Bhuta-tanmatras 293                                                    |
| Bharata-sāstra 213 f n ,           | Bhuvanosa-Ganapati . 58                                                |
| Bhārati 335                        | Bhuvanésvari . 371                                                     |
| Bhāshā 335                         | Bhuvaraha, description of, 132                                         |
| Bhaskararaya 294                   | Bijákshara 290, 330                                                    |
| Bhauma 300, 305, 319, 320, 323     | Bilva 20, 374                                                          |
| Bhavāni . 340 i                    | Bindu 330                                                              |
| Bhavishyat-purana 47, 301, 303,    | Birudas . 214                                                          |
| f.n., 304, 305, 396, 308 f.n., 314 | Būdhāyana Grihya Sutras . 390                                          |
| Bhěri 167                          | Bombav 142, 172                                                        |
| Bhima . 399                        | Bombay School of Sculpture 63                                          |
| Bhimā 334                          | Brahma 11, 13, 29, 45, 73, 76, 81                                      |
| Bhindi 289                         | 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94<br>95, 111, 112, 122, 123, 124, 125 |
| Bhishma-parcan of Mahabharata      | 126, 128, 129, 130, 131, 137,                                          |
| 275                                | 138, 139, 140, 144, 145, 146                                           |
| Bhoga, variety of image of         | 149, 157, 165, 170, 171, 178                                           |
| Vishnu, 79                         | 179, 180, 239, 252, 253, 254                                           |
| Bhogasanamúrti 87, 88, 106         | 262, 263, 264, 265, 266, 335                                           |
| Bhogasayanamúrta 92, 94, 112       | 336, 347, 350, 355, 356, 372<br>377, 379, 382, 383                     |
| Bhogasthánakamúrts 81, 82, 83,     | Brahmachárin 238                                                       |
| 97, 98                             | Brahma-pada 85, f. n                                                   |
| Bhramaras 334                      | Brāhmanas 76, 130, 181, 182, 184                                       |
| Bhrámarı 334                       | 249 f. n., 261                                                         |
|                                    | ** #1 #02                                                              |

| 200                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| PAGE,                                                                | Page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Brahmanaspati 45, 46 Brahmani 381, 383, 384, 389                     | Chakrattālvār 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Brahmani 381, 383, 384, 389                                          | Chakravarttins 29 f n., 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Beahmands 169 160 226 :                                              | Children 9 7 93 103 104 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Brahmānda-purāna         60, 61, 171           Brahmāsana         85 | 219, 255, 312, 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Brahmasana 85                                                        | Chámara 107, 165, 242, 243, 259,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Brahmavarvarta-purana 45, 46,                                        | 374<br>Chāmundā 21, 364, 380, 381, 383,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 195                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Brahmi 335                                                           | Chanda 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Brshad-brahma-samhstā 78 235                                         | Chanda 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Bi thad-dharma-purana 265                                            | Chanda-navika 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Brshat-samhstū 201, 202, 219, 228                                    | Chandaruna . 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Brihaspatı 45, 46, 121, 300, 305,                                    | Chandavati 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 320, 323                                                             | Chandikā 333, 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Buddha 25, 102, 120, 123, 216,<br>218, 219, 220, 221, 265, 273.      | Sae, 389   Sae   Sae |  |  |
|                                                                      | Chandra 82, 83, 86, 88, 89, 94, 95,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Buddhi 44, 48, 62, 293                                               | 138, 139, 165, 171, 173, 174,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Buddhi 44, 48, 62, 293<br>Buddhieu . 219                             | 300, 318, 319, 320, 359, 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Buddhist period, vajra re-                                           | Chandrajñāna 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| presented in, 8, 219, 273                                            | Chandrakala . 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Budha 300, 305, 320, 323                                             | Chandrayñūna          19           Chandrakalā          345           Cbandrāsana          368           Chandrašēkbara          335           Cbanūra          198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Burgess 8 f n , 79                                                   | Chandrasekbara 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Calcutta Museum 175, 179                                             | Chanūra 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Chakra 1, 4, 53, 64, 80, 81, 86,                                     | Uhara-rasi, same as chara-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 89, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 112, 113,         | bhavana 85, 85 f n., 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 120, 127, 128, 132, 135, 136,                                        | Chaturviméatimúrtayah 175, 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 144, 150, 152, 153, 155, 156,                                        | Chauri 140, 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 158, 161, 164, 165, 167, 170,                                        | Chennakēšavasvāmin temple 177,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 175, 177, 178, 179, 195, 201,                                        | 243, 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 204, 209, 210, 223, 228, 229,                                        | Chhandas 249 f n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 230, 231, 236, 239, 240, 243, 248, 250, 253, 254, 255, 256,          | Chbannavira . 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 257, 258, 261, 262, 267, 268,                                        | 243, 244   Chhandas   249 f n.   Chhannavira   31   Chhāya   307, 314   Chibna     336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 269, 271, 275, 278, 286, 287,                                        | Chihna 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 288, 290, 291, 292, 295, 310,                                        | Chinmudra, same as vyakhyana-<br>mudra and sandarsanamudra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 317, 330, 339, 341, 342, 343,                                        | mudra and sandarsanamudra<br>14, 16, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 345, 346, 347, 356, 357, 358,<br>380, 384, 385                       | Chiranilyi 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Chakra-purusha 290                                                   | Onimatasha 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

# HINDU ICONOGRAPHY

| ,                                              | AGE.  | FAGE.                                                              |
|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                |       |                                                                    |
| Chōla 390<br>Conjeevaram 10±, 105              | , 991 | Dattatroya, 104, 123, 181, 238,<br>251, 252, 253, 254, 255         |
|                                                | 5     |                                                                    |
| Crusaders                                      |       | Deogarh 110                                                        |
| Cupid, Indian,                                 |       | Dêva-ganas, samo as Dévas 105,                                     |
| Dādikkombu 107, 108, 157,                      | 269   | 360, 379, 380                                                      |
|                                                |       | Dêvakî 195, 196                                                    |
| Daityas 198, 199, 217,<br>Daivika-pada 8       | 210   | Dēvala . 267                                                       |
|                                                | 0.10  | Dévanagari 331                                                     |
|                                                |       | Dēvas 35, 36, 115, 140, 171, 360                                   |
| Dakshina                                       | 145   | Dévatus 308, f.n                                                   |
| Dākshiņāchāra                                  | 101   | Děví, 14, 43, 54, 55, 101, 137,                                    |
| Dakshināmūrti, vinā in the                     |       | 141, 142, 143, 144, 204, 205,                                      |
|                                                | of, 9 | 206, 249, 253, 260, 327, 332,                                      |
| Damaru, 9, 253, 343, 346,<br>357, 365, 366     |       | 333, 336, 337, 338, 339, 340,                                      |
|                                                | 274   | 341, 345, 346, 348, 349, 350,                                      |
| Dambodbhava                                    |       | 353, 354, 357, 361, 372, 378,<br>390, 394.                         |
| Dussaha 395, 396                               |       | Dêrî-hhānarata . 260                                               |
| Dāmōdara 229, 232, 233, 234,                   | 237,  |                                                                    |
| Dānavas 125, 171,                              | (     | Dēvīmāhātmya 333, 336, 337, 378, 385, 388,                         |
| Danavas (25, 171,<br>Danda 167, 212, 248, 257, |       | Dhammilla 27, 30, 107                                              |
| 287, 288, 289, 302, 303 f.n.,                  |       | Dhanañiaya 379                                                     |
| 309, 312, 314, 315, 320,                       |       |                                                                    |
| 323, 357, 361, 368, 386, 38                    |       | Dhanus, 5, 49, 54, 65, 95, 111, 170, 186, 189, 202, 223, 256, 257. |
| Danda-hasta 14, 16, 48, 58                     | 3. 67 | 261, 269, 278, 290, 292, 342,                                      |
| Dandanāyaka 303 f n.,                          | 304   | 343, 346, 356, 357, 359, 386,                                      |
| Dandasana                                      | 369   | 388                                                                |
| Dandı                                          | 305   | Dhanvantarin 123, 251                                              |
| Danta 53 56, 57, 58, 59, 63                    | 64.   | Dharma 123, 265, 266, 306                                          |
| 65, 66                                         | , 67  | Dharmarāja . 42                                                    |
| Darbha                                         | 144   | Dharma śāstras 23                                                  |
| Darbhi .                                       | 57    | Dhātā 336                                                          |
| Daptavakra .                                   | 147   | Dhát;: 309, 310                                                    |
| Darpana, description of,                       |       | Dhát <sub>1</sub> :1   309, 310   Dhénuka   197                    |
| Daśaratha                                      | 187   | Dhí 335                                                            |
| Daśatāla. measure,                             | 190   | Dhrava-beras of Vishau . 79                                        |
| Daśāvatāra Cave                                | 174   | Dhūmraka . 48                                                      |
| Daśāvatāras of Visbņu, cha                     |       | Dhvaja 53, 287, 289, 346, 357,                                     |
| on,                                            | 119   | 398                                                                |
|                                                |       |                                                                    |

| PAGE,                                               | PAGE.                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dhyaja-Ganapati, description                        | Freemasons 331 f.n.,                                               |
| of, . 58                                            |                                                                    |
| Dhyana 135, 220, 247                                |                                                                    |
| Dhyāni-Buddha 265                                   | 111, 115, 133, 155, 156, 167,                                      |
| Dig-gajas . 376                                     | 170, 175, 176, 177, 228, 229, 230, 231, 236, 240, 242, 253,        |
| Dikpālakas 94, 244                                  | 254, 256, 257, 258, 261, 268,                                      |
| Dindi . 306                                         | 269, 286, 287, 288, 289, 291,                                      |
| Dindigul 107, 157                                   | 292, 293, 310, 319, 320, 322,                                      |
| Dipt: 368                                           | 336, 346, 356, 358, 365, 384,                                      |
| Diti 145, 147, 379                                  | 385, 389<br>Gadhi 182                                              |
| Divya-prabandhas . 268                              |                                                                    |
| Dundubh: 351, 352                                   | Gara-hasta, same as danda-<br>hasta 16                             |
| Duratyava . 335                                     | Gajakarna .48,49                                                   |
| Durgă 4, 11, 43, 93, 196 f. n., 202,                | Gajanana 39, 46                                                    |
| 333, 334, 341, 342, 545, 352,<br>351, 356, 357, 391 | Gajendra 266, 267, 269.                                            |
| Durgama 334                                         | Gana-Gōnála 207, 208                                               |
| Dvapara-vuga 41, 266, 333                           | Ganapati, same as Ganêsa 2, 32                                     |
| Dvaraka 198                                         | 35, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 51,<br>56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, |
| Dyarapalakas 37, 48, 307                            | 67, 93, 361, 388, 389                                              |
| Dvibbanga 49.340                                    | Ganapati, Bala 52                                                  |
| Dwarf incarnation of Vishnu 123                     | Taruna, 52                                                         |
| Earth-goddess 260                                   | , Lakshmi 53                                                       |
| Eastern and Indian Archi-                           | Mahā 53                                                            |
| tecture, of Fergusson 79f n ,                       | Pingala . 53                                                       |
| Egyptian Tau . 331                                  | Uchchbishta 53                                                     |
| Ekadanta 39, 46, 47, 60, 61                         | Ûrdhya 53                                                          |
| Ēkavēni . 395                                       | , Nritta . 59                                                      |
| Ēkavīra . 335                                       | Prasanna 57                                                        |
| Elephant headed . 43                                | "Bhuvaněřa 58                                                      |
| Elura cave temples by Bur-                          | " Dhyaja 58                                                        |
| gess . St. n.,                                      | Unmatta-uchehhi-<br>shta 58.63                                     |
| Ellora 78, 107, 112, 157, 158, 174,                 | 71 \                                                               |
| 213, 313, 389<br>Emusha 128                         | ,, Haridra same as<br>Ratii . 56                                   |
| 130,0000                                            | Kēvala . 63                                                        |
| Flowers in the hands of god-                        | ., Śaktı 53                                                        |
| desses 13, 14                                       | Ganas 41, 45, 380                                                  |

#### HINDU ICONOGRAPHY.

| PAGE.                                                          | PAGE.                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gandbarvas 267, 269, 308, f. n.                                | Haihayas 185                                 |
| 362                                                            | Hala, 6, 134, 165, 201, 212, 239,            |
| Gandhamadana mountain 274                                      | 248, 258, 292, 365, 388                      |
| Ganēsba Ratba . 170                                            | Halebidu 66, 155, 208, 210, 214,             |
| Ganga, same as the Ganges, 41,<br>178, 180, 272                | 252, 264, 278, 279<br>Hamsa 323, 383         |
| Garuda 91, 93, 95, 102, 104, 105,                              | Hanuman 16, 187, 190, 191, 192,              |
| 107, 108, 113, 146, 150, 154,                                  | 193, 194, 195                                |
| 156, 166, 175, 178, 204, 240,                                  | Hara 271                                     |
| 243, 253, 254, 255, 257, 258,                                  | Hara, 86, 97, 98, 103, 106, 109,             |
| 259, 262, 265, 267, 268, 269,<br>283, 284, 285, 286, 287, 306, | 111, 236, 306, 344, 370, 371                 |
| 368, 269, 269, 260, 261, 396,                                  | Harasiddh: 342, 343                          |
| Garuda-Purāna . 129                                            | Hari, 125, 181, 195, 200, 222, 230.          |
| Gauif, 48, 333, 336 337, 340, 360,                             | 232, 243, 271                                |
| 361                                                            | Harihara 270, 271                            |
| Gayā 216                                                       |                                              |
| Gāyatri 248                                                    | Haridra-Ganapati 59                          |
| Ghanta 9, 10, 114, 294, 346, 347,                              | Harivin'a 195                                |
| 356, 357, 365, 368, 387, 388                                   |                                              |
| Ghantakarni, 368                                               |                                              |
| Ghritavarı, layer of a nitha. 20                               | Havis 145                                    |
| Girija-Narasimha 149, 150, 154                                 | Havya-kavya 145                              |
| Gökarna 48, 49                                                 | Hayagriva 125, 126, 260, 261                 |
| Gökula 196                                                     |                                              |
| Gölöka 46                                                      | tions of, 23-31                              |
| Göröchans 357                                                  |                                              |
| Gövardbana . 197                                               | Hēti . 269<br>Himalayas 45, 273, 334         |
| Gövardhapa-dhara-Krishna 211                                   |                                              |
| Gövinda, 130, 229, 231, 234, 237,                              | Himaian . 351                                |
| 243                                                            | Hindu Muthology, by<br>Kennedy, 39, 200 f. n |
| Grahas 318, 322, 323                                           | Kennedy, 39, 200 f. n                        |
| Grahapatı 320                                                  | Hiranyagarbha 336, 337                       |
| Gudimallam 11, 22, 312                                         | Hiranyaksha, 131, 132, 133, 144,             |
| Guhāgraja 46, 47                                               | 147, 379<br>Hiranyakasipu, 145 146, 147,     |
| Gunas 234, 293                                                 | 146 149, 152, 153, 154, 155,                 |
| Gupta period, Yajñōpavīta found                                | 157, 159, 260, 292, 379                      |
| in, 23<br>Gupta-rūpi Dēvi . 334                                | History of home Arts in                      |
|                                                                | India and Ceylon, V. A.                      |
| Guru 176, 323                                                  | Smith, 241                                   |

|                                                    | FAGE, Japamalā 363 Jarāsandba 198 Jatā 180, 250, 254, 291   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1)Onnipamine ()                                    | Jarāsandha 198<br>Jarāsandha 180, 250, 254, 291             |
|                                                    | Jata 180, 250, 254, 291                                     |
|                                                    | Jata 180, 250, 254, 291                                     |
|                                                    |                                                             |
| Hoysala, 99, 176, 177, 209, 214,                   | Jatabhara 347, 369                                          |
|                                                    | Jata-makuta 27, 28, 85, 96, 111.                            |
| Hőtri 145, 147                                     | 113, 135, 150, 186, 254, 345, 359, 362, 377, 378, 387, 389, |
| Hrada 217                                          | 359, 362, 311, 316, 301, 300                                |
| Hrishikéśa, 229, 232, 233, 234, 237, 238, 293, 336 | Jata-mandala 247, 276                                       |
| Hubu 267                                           | Jatilavarman Paiantaka                                      |
| Ikshukódanda 210                                   | Pándyadova 391                                              |
| Ikshyaku 184                                       | Java 37, 102, 147, 349, 361, 368                            |
| Iluppai, wood for making                           | Jaya-Durga 342, 344                                         |
| kurmasana 20 f.n.                                  | Jayanti                                                     |
| India Museum 175                                   | Sugner diserses                                             |
| Indra 35, 42, 43, 76, 77, 111, 121,                | 3108                                                        |
| 199, 153, 161, 165, 182, 197,                      |                                                             |
| 281, 350, 351, 355, 362, 380                       | Olluma Didore                                               |
| Indrani 380, 381, 388                              | Judge-Baku                                                  |
| Indradyumta 267                                    | : Inana-svarupi                                             |
| Indrákshí 370                                      | Jnanenarives                                                |
| Indrayas 293                                       | Junu                                                        |
| Indukari 241                                       | Jupiter                                                     |
| Ishtis 249 f.n.                                    | Jvalas                                                      |
| Iśvan 336                                          | 335 363 390, 391 392,                                       |
| 1tinasas                                           | 200 204 205 206 397 398                                     |
| Jagannatha 273, 376                                | 399                                                         |
| Jagati, a layer of a produ                         | Kadro 200, 200                                              |
| Jammini 2.0                                        |                                                             |
|                                                    |                                                             |
| Jalamayi 399                                       | Vallavana Decomment of                                      |
|                                                    |                                                             |
| Jalasayın 263, 264, 266                            | 050 900                                                     |
| Jamadagui 181, 184, 18-                            | Rail                                                        |
| Jambayan 167, 17                                   | Laledi                                                      |
| 2 # IDI OII                                        | A   Ka 4E1164-VIEING                                        |
| Janaička 13                                        | Dame                                                        |
| Japárodana 230, 232, 33                            | 6 Kalasa 500, 555                                           |

# HINDU ICONOGRAPHY

|                                            | 111100 10     | ONOGRATHI              |                    |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
|                                            | PAGE.         | . ]                    | PAGE.              |
| Kalavikaraņa                               | 399           | Kapila 123, 125,       | 247, 248, 257,     |
| Kalavikarņikā (                            | 363, 398, 399 |                        | 395                |
| Kalayavana                                 | 198           | Kapilapatni            | 395                |
| Kalhara                                    | 53            | Kappê chennigaraya     | 243, 244,          |
| Kálī 9, 363, 3                             | 68, 398, 399  |                        | 259                |
| Kalındi                                    | 212           | Karanda-makuta 2       | 7, 29, 66, 67,     |
| Kaliya 1                                   | 97, 212, 213  | 101, 139, 151, 19      | 0, 193, 204,       |
| Kaliyabi-marddaka-K                        | risbna        | 288, 306, 338, 31      | 1, 375, 383,       |
|                                            | 212, 213      | 1                      | 388, 394           |
| Kaliyuga 41, 221, 2                        | 22, 266, 333  | Karavira               | 375                |
| Kalki avatāra of Vi                        | shnu          | Karıvarada             | 266                |
| 120, 1                                     | 23, 221, 265  | Karkataka              | 85 f n.            |
| Kallēšvara temple                          | 102           |                        | . 294              |
| Kalpa 1:                                   | 24, 125, 129  | Karméndriyas           | . 293              |
| Kalpa-sutras                               | 249 f n       | Karpatadésa            | 312                |
| Kalpaka 56, 88, 16                         | 5, 169, 179,  | Karnikāra flower       | 320                |
| Walnut Line                                | 385, 388      | Karpūra                | 368                |
| Kalpaka-lata                               | . 53          | Kártavírya             | . 181              |
| Kama or Kamadéva 19                        |               | Kártikéya              | 304                |
| Kamadhénu                                  | 382           | Karungali, wood for    | making kur-        |
| Kamala                                     | 335           |                        | masana, 20         |
| Kamalaksha                                 | 336, 373      |                        | 219                |
|                                            | 13            | Kastūri                | 368                |
| Kamandalu 11, 58, 8                        | 1, 111, 138,  | Kasyapa 75, 145, 1;    | 17, 182, 283       |
| 163, 166, 202, 247,<br>256, 257, 310, 316, | 253, 255,     |                        | 284, 379           |
| 343, 357, 359, 360,                        | 361 370       | Kataka-hasta 14, 15,   | 82, 88, 91,        |
| ,,,,                                       | 377, 384      | 92, 93, 97, 98, 10     | 0, 103, 106        |
| Kāmskāgama                                 | 293           | 109, 111, 114, 138     | 1, 192, 205,       |
| Kamini                                     | 82, 89        | Kati-bandha            | 5, 338, 341        |
| Kamsa 195, 196                             | 3, 197, 198   | Katyavalambita hasta   | . 25               |
| Kanadhüma                                  | 121           | 80, 81, 97, 99, 101    | 14, 16,            |
| Kañchi                                     | 268           | 00, 01, 31, 33, 101    | . 151, 239,<br>248 |
| Kankana 23                                 | 371. 374      | Katyavani 347, 350, 35 | 1 250 050          |
| Kantha, layer of a pith:                   | . 20          |                        | 0, 381, 387        |
| Kanti                                      |               | Kaumo.laki             | 310, 375           |
| Kantimandala                               | 306, 315      | Kaupina                |                    |
| Kapala 11, 13, 358, 362,                   | 363, 364      | Kauravas               | 163                |
|                                            | 383           | ** **                  | 199, 210           |
|                                            |               | 10                     | 2, 251, 252        |

| Page                                                             | 1                                       |                                  | PAGE.          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Kauśiki 18                                                       | 1111                                    | 112, 114, 11                     |                |
| Kaustubha mani, jewel on th                                      | 100                                     | 191, 193, 20                     | 3, 209, 227,   |
| chest of Visinu, 25, 26, 19                                      | 236,                                    | 242, 262, 27                     |                |
| 24                                                               |                                         | 323, 343, 35                     |                |
| Kautuka-béra 93, 95, 168, 20                                     |                                         |                                  | 385            |
| 201, 223, 24                                                     |                                         | **                               | 233, 366       |
|                                                                  | 6 Kishkir                               |                                  | 83             |
| Kāvēripākkam 31                                                  | 8 Kolhap                                |                                  | 375            |
| Ködárósvara 20                                                   |                                         |                                  |                |
| Kennedy, Vans 39, 182 fr                                         |                                         | a, 9, 45, 46,<br>23, 195, 273, 1 |                |
| 200 f                                                            | 1.                                      |                                  |                |
| Kēśa-bandha 27,                                                  | U TZ-i-b-                               | a<br>adēvarāva                   | 370            |
|                                                                  | 77                                      |                                  | 276, 358       |
| Kēśava 176, 228, 229, 230, 23                                    | 4                                       | ajma<br>iālā river               | 125            |
| 233, 234, 237, 238, 2                                            |                                         |                                  | 266            |
|                                                                  |                                         | uga                              | 233            |
|                                                                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | iramadyöts                       |                |
| Keta 300, 305, 318, 322, 3                                       |                                         |                                  | 381, 382       |
|                                                                  | 70                                      |                                  | 62, 367        |
| Kévala-Narasimha 19, 150, 1                                      |                                         |                                  |                |
|                                                                  |                                         | riyas, 60, 181,                  | 102, 104, 236  |
| Keyura 23, 86, 97, 98, 103, 13                                   | 1. Kshud                                |                                  | 342            |
| 236, 242, 371, 3                                                 |                                         | aukari                           |                |
| Khadga 2, 5, 49, 95, 112, 113, 1-<br>158, 170, 186, 212, 223, 2- | 4, Kubér                                |                                  | 48, 306, 350   |
| 256, 257, 258, 261, 269, 2                                       |                                         | -bandha                          |                |
| 288, 289, 292, 293, 295, 3                                       | n : 150.101                             | agar temple                      |                |
| 322, 342, 343, 344, 345, 3                                       |                                         | ita, animal in<br>Subrahmanya    | 110 nang of    |
| 347, 355, 356, 357, 358, 3                                       | 19,                                     | ougranitation<br>ougachöladev    |                |
| 362, 364, 365, 369, 386,                                         |                                         | unga-chöla-M                     |                |
| Khatvanga 1, 2, 7, 256,                                          | 00                                      | unga-unora-ra                    | 300            |
| Khetaka 1, 2, 5, 49, 144, 158, 1<br>223, 256, 257, 261, 269, 2   | 70,<br>92, Kumā                         | ra                               | 361, 380, 387  |
| 225, 200, 207, 201, 205, 2                                       |                                         | hakōnam                          | 64.65          |
| 320, 322, 336, 342, 343, 3<br>346, 347, 355, 357, 358, 3         | 59, Kumu                                | ide.                             | 20, 319, 322   |
| 362, 365, 369, 375, 386,                                         | 88 Kund                                 |                                  | 323            |
|                                                                  | 16 Kund                                 | alas, same as                    | karna-         |
| Kinuaras 82, 88,                                                 | 95 kur                                  | dalas, 24, 86,                   | 109, 111, 152, |
| Kirita-makuta, 27, 29, 91, 92,                                   | 97, 163                                 | 3, 170, 201, 2                   | 41, 265, 306,  |
| 98, 100, 101, 103, 106,                                          | 09,                                     | 344, 359,                        | 371, 377, 386  |
|                                                                  |                                         |                                  |                |

#### HINDU IGONOGRAPHY.

|                                                              | PGE            | !                                      | PAGE                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Kundalini<br>Kund<br>Kunta<br>Kuntala                        | 328, 329       | Linga-purāna 38                        | i, 129, 131, 395        |
| Kumil                                                        | . 205          | Langodbhavaműrti                       | 135                     |
| Kunta                                                        | 292, 369       | Löbha,                                 | . 381                   |
| Kuntala                                                      | 27, 30         | Löbha,<br>Lökupálas                    | 153                     |
| Kûrma 123,                                                   | 127, 160, 265  | Mada                                   | 381                     |
| Китта-ритапа                                                 | 146, 147, 381  | Madana-Göpála,                         | 210                     |
| Kürmásana                                                    | 17, 18, 20     | Mada-Saktı                             | 278                     |
| Kurukshētra                                                  | 182, 210       | Madbava, 205                           |                         |
| Kuśa 147, 163,                                               | 188, 284, 285  |                                        | , 237, 238, 243,        |
| Kusumbha<br>Kuthāra<br>Kuvalaya<br>Labha<br>Ladduka<br>Lajjā | 182            | Madhu                                  | 264                     |
| Kuthara                                                      | 59, 365        | Madhusüdana                            | 229, 231, 234           |
| Kuvalaya                                                     | 198            |                                        | 237, 238, 243           |
| Labha                                                        | 62             | Madhvacharya                           | 77                      |
| Ladduka                                                      | 55             | Madbyama, a class<br>81, 86, 88, 90, 9 |                         |
| Laga                                                         | 233            | 01, 00, 00, 90, 9                      | 1, 95, 96, 106,         |
|                                                              | 187, 190       | Madhyama-duśa tā                       |                         |
| Lakshmana 191, 1                                             |                | Mining translation to                  | 201, 203, 239           |
| Lakshmi 13, 30, 50,                                          |                | Mädhvaedmassava                        |                         |
| 90, 92, 94, 99, 10                                           |                | Madras 97, 98,                         |                         |
| 106, 107, 108, 11<br>151, 160, 161, 20                       |                |                                        | 192, 268, 279           |
| 259, 263, 264, 32                                            | 9, 239, 200, j | Madras Museum,                         | 142, 143, 160,          |
| 336, 372, 373, 374,                                          |                | 205                                    | , 207, 213, 316         |
| Lakshmi-Ganapati                                             | 53, 64,        | Madura 79                              | , 107, 158, 391         |
| Lakshmi Narasumha                                            |                | Maga-Bráhman is                        | 299, 301                |
| Lakshmi-Nasayana                                             | 258, 259,      | Magha month                            | 290                     |
| Lalita                                                       | 333, 359,      | Magi of Persia                         | 299                     |
| Lalstāsāhasranāma                                            | 294            | Mahábalipuram                          |                         |
| Lunbödara                                                    | 46, 57, 50     |                                        | , 172, 173, 194         |
| Lanchhanas                                                   | 151, 254       | Mahābhārata 4                          |                         |
| Laŭchhanas<br>Lanka<br>Lanka                                 | 187            | 147, 185 f.n                           | , 227, 273, 283         |
| Luva                                                         | . 188          | Mahābuddhi<br>Mahādēva                 | 61                      |
| Langa 114, 193, 19                                           | 94, 273, 362,  | Mahādēva                               | 40, 121, 400            |
|                                                              | 375            | Mahā-Ganapati                          | 53, 55                  |
| Luga at Gudimallau                                           | n. ram         |                                        | , <b>335, 337, 37</b> 5 |
| m the hand of the                                            | unage          | Mahá Lakshmi 333                       |                         |
| of Siva on the ling                                          |                | Mahámári                               | . 335                   |
| Linga, Yajño avita                                           |                | Mahāmāvā                               | 335                     |
| found on the image                                           | 22             | Mahapattıka, layor                     | of a pitha 20           |

| 211.2                                                                                      | , and                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PAGE                                                                                       | PAGE.                                                                    |
| Mahavani 335                                                                               | Manmatha 276, 277, 278, 279                                              |
| Mahāvidyā . 335                                                                            | Manmathanath Dutt 185 f u.                                               |
| Mahēndra 182, 186                                                                          | Manuar . 204                                                             |
| Mahēndra-parvata 119                                                                       | Manuar . 204<br>Manuackóyil 79                                           |
| Mal-ē-vara 380, 383                                                                        | Manönmani 29, 340, 363, 364, 400                                         |
| Mahéévari 380, 381, 383, 387                                                               | Manonmayi 398                                                            |
| Mahishāsura 333, 346, 348, 349                                                             | Mantramahārnava 54, 56, 65                                               |
| 350, 351, 352, 353, 354, 356                                                               | Mantramahódadhi . 53                                                     |
| Mahishasura-marddani 333, 345,                                                             | Mantras 145, 249 f.n., 328,                                              |
| 346, 347                                                                                   | 329, 345                                                                 |
| Mahishi 349                                                                                | Mantra-śastras 328                                                       |
| Mahishmati 348, 349<br>Maitaéya 217                                                        |                                                                          |
|                                                                                            | Manus 123, 124, 125, 126, 309                                            |
| Makara 85 f.n., 102, 277                                                                   | Manusha-pada 85 f.n                                                      |
| Makaradhvaja . 302                                                                         | Manusha-Vasudēva 239                                                     |
| Makarakundala 24, 25, 98, 103,<br>214, 254                                                 | Mariehi 15, 19                                                           |
| Makara kūta . 28                                                                           | Mā-kandēva 80, 82, 83, 84 f.n., 86,<br>88, 89, 91, 93, 95, 96, 109, 113. |
| Makansana . 17                                                                             | 001 001 021 001 001 001 1001 1201                                        |
| Makuta 64, 152, 173, 393                                                                   | Mārkandeya-purāna 251, 333, 334,                                         |
| Mala 291, 400                                                                              | 337 378                                                                  |
| Malabar, glass mirrors not                                                                 | Mark-Mason 331 f. n.<br>Mars . 318                                       |
| used in temples in 12                                                                      | Mars . 318                                                               |
| Malahar coast, pendant ear-                                                                | Mārttikāvata 184                                                         |
| lobes of ladies to 21                                                                      | Mathura 197, 198                                                         |
| Malabar 287                                                                                | Matrika deities 330, 381, 382, 383                                       |
| Malitanima 261                                                                             |                                                                          |
| Матэа 365                                                                                  | Matsya-purāna 39, 41, 120, 126, 308, 319                                 |
| Маная 293                                                                                  | Matsyāvatāra 120, 123, 124, 127,                                         |
| Mandala 307                                                                                | 265                                                                      |
| Mandapa 300                                                                                |                                                                          |
| Mandara mountain 348, 349, 354                                                             | Munh Sanakest for head door                                              |
| Mandhatri 123                                                                              | 26                                                                       |
| Manes . 125                                                                                | Мауа 351                                                                 |
| Māndhātri         . 123           Manes         . 125           Mangalā         . 359, 362 | Mava 34, 82, 88, 91, 93, 94, 109,                                        |
| Mangalisa . 104                                                                            | 110, 112, 113, 147, 294, 336,                                            |
| Manipura 329                                                                               | 355                                                                      |
| Man-hou or Natusumha 123                                                                   | Máyávati 199                                                             |

# HINDU ICONOGRAPHY.

| PAGE.                                                                                                                                                             | PAGE                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mědha 233                                                                                                                                                         | Nāga-pāśa 345, 346                                                                             |
| Mēdha-bhillas 238                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Mědiníděví 247                                                                                                                                                    | Nagendranath Vasu 15, 19 fm                                                                    |
| Měloběri 313                                                                                                                                                      | 301, 302, 303 f. n., 305                                                                       |
| Mercury 318                                                                                                                                                       | Nagēšvarašvāmin temple 64                                                                      |
| Měru 330                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| Mêda 85 f. u.                                                                                                                                                     | Nagnas 217, 218                                                                                |
| Milur Yast 301                                                                                                                                                    | Nakrakundala, same as ma-                                                                      |
| Mitra 301, 302, 309, 310, 311                                                                                                                                     | kara kundala 24, 373                                                                           |
| Molaka 50, 56, 57, 58, 59, 61,                                                                                                                                    | Naksbatra 85, 90                                                                               |
|                                                                                                                                                                   | Náma 160                                                                                       |
| Modakatutra 67                                                                                                                                                    | Namuchi 166, 171, 173                                                                          |
| Möhini 862                                                                                                                                                        | Nandā 333, 354, 355, 356                                                                       |
| Mödaka, 4tra 67<br>Möhini 362<br>Mökeha 46, 328                                                                                                                   | Nanda-göpála . 333                                                                             |
| Mongoloid features 100                                                                                                                                            |                                                                                                |
| Mriga, animal in the hand of Siva,                                                                                                                                | Nandikéśvara 392                                                                               |
| 11                                                                                                                                                                | Nangapuram 390, 391                                                                            |
| Muchukunda 198                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| Műdővi 395                                                                                                                                                        | Nara 123, 273, 274, 275, 276                                                                   |
| Mudgara 52, 57, 257, 346                                                                                                                                          | Narada 38, 82, 83, 88, 89, 94, 95,                                                             |
| Mudras, varieties of. 14, 16, 17                                                                                                                                  | 123, 138, 153, 275, 348, 350                                                                   |
| Mugadi 395                                                                                                                                                        | Nārada pāñcharātra samhnā 78,                                                                  |
| Muir 45, 75, 122 f.n., 125 f.n                                                                                                                                    | 233                                                                                            |
| Műlődhára 328, 329                                                                                                                                                | Narasimha, an avatura of Vishnu,                                                               |
| Mulaikhāra         328, 329           Mulaikkachichu         378           Muraļi         9,10           Mūrtis         340           Mūrtišvara         399, 400 | 123, 145, 146, 119, 155, 161,                                                                  |
| Muraļi 9,10                                                                                                                                                       | 230, 232, 238, 256, 257, 379 382<br>Narasimhavarman II 106                                     |
| Mūrtis 340                                                                                                                                                        | Natavana 29, 74, 123, 126, 129,                                                                |
| Mürtiévara 399, 400                                                                                                                                               | 184, 185, 229, 231, 233, 234,                                                                  |
| Musala. 25, 134, 201, 239, 258,                                                                                                                                   | 236, 237, 238, 258, 259, 273,                                                                  |
| 291, 292, 365, 386, 388                                                                                                                                           | 274, 275, 276                                                                                  |
| Mushtaka 198                                                                                                                                                      | Narondras, quoens of wear                                                                      |
| Mushți, a measure 21                                                                                                                                              | kuntalas 29 f n., 30                                                                           |
| Musical instruments, representa-                                                                                                                                  | Narmadā 218, 349                                                                               |
| tions in the hands of images.                                                                                                                                     | Natarais 340                                                                                   |
| Muttra 99                                                                                                                                                         | Narmadā         218, 349           Naţarāja         340           Nava-Durgās         342, 356 |
| Mysore 65, 143, 175, 243, 268,                                                                                                                                    | Nava-grahas 299, 305, 318, 323                                                                 |
| 279                                                                                                                                                               | Navanita-pritta-Krishna 206, 213                                                               |
| Naga 139, 141, 142, 294, 308 f.n.                                                                                                                                 | Navārdha-tāla 189                                                                              |
|                                                                                                                                                                   | 100                                                                                            |

| IND                                                              | ua.                                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PAGE.                                                            | PAGE                                                               |
| Nāyakas 107, 158                                                 | 258, 261, 268, 269, 287, 288,                                      |
| Negapatam 65                                                     | 291, 321, 342, 357, 358, 359,                                      |
| Nidhi 321                                                        | 360, 362, 365, 368, 373, 384,                                      |
| Nidrādēvī 335                                                    | 385, 388                                                           |
| Nighantu 395                                                     | Padmā         836, 373           Padmakalpa         123            |
| Nikshubhā 302, 305, 314, 315,                                    |                                                                    |
| 316, 317                                                         | Padmanabha 229, 232, 233, 234                                      |
| Nila 379                                                         | 237, 238                                                           |
| Nilakantha 335                                                   | Padmapitha 97, 98, 306, 321, 376,                                  |
| Nilakanthi 342                                                   | 389                                                                |
| Nila-Jyöshtha 395                                                | Padma-purāna 61, 144, 148, 230,                                    |
| Niläyatakshiyamman temple 65                                     | 231, 354                                                           |
| Nilötpala 13, 14, 83, 93, 101,                                   | Padmasana 17, 18, 19, 20, 49, 54,                                  |
| 102, 133, 136, 151, 190, 204,                                    | 56, 57, 59, 66, 85, 87, 103, 150,<br>156, 160, 170, 172, 219, 221, |
| 209, 345, 368, 369, 371, 375,<br>393, 394                        |                                                                    |
| Nirdōsha 234, 237                                                | 371, 372, 386, 389                                                 |
| Nirguna 327                                                      | Pails 250                                                          |
| Nirrita 383                                                      | Paisacha-pada 84, 85 f.n., 90                                      |
| V 1:                                                             | Paiśunya 381                                                       |
| Nishādas 283                                                     | Paiśunya 381<br>Paläśa 383                                         |
| Nisumbha 833                                                     | Páli 301                                                           |
| North Aroot district 143, 179                                    | Pallava 2, 97, 106, 172, 313                                       |
| Nritta-Ganapati 59, 66                                           | Pallava Architecture by Ras, 79f n.                                |
| Nrivarāha or Bhúvarāha 132,                                      | Pālūr 267                                                          |
| 133, 135                                                         | Pañchajana 3                                                       |
| Nuggehalli 177, 179, 214, 261,                                   | Panchajanya, sankha of                                             |
| 262, 279<br>Núpura anklets 388                                   | Vishņu 3, 87, 198                                                  |
| Núpura anklets 388<br>Õlai, ear ornament . 25                    | Pāncharātrāgama 77, 234, 292                                       |
| Ömkära . 130                                                     | Pañcha-tāla, measure 133, 163                                      |
|                                                                  | Pandavas 199, 210                                                  |
| -                                                                | Pandavas 199, 210<br>Pandharinātha 271                             |
|                                                                  | Pandbaripura 271, 272                                              |
|                                                                  | Pan type of face 100, 317                                          |
| Palma 13, 14, 19, 67, 87, 100,                                   | Pándva 61, 267, 279, 391                                           |
| 103, 108, 133, 134, 150, 153, 155, 156, 159, 167, 177, 210, 219, | Papiyanga 308                                                      |
| 228, 229, 280, 231, 236, 240,                                    | Papiyanga 308<br>Parabrahman 46, 291                               |
| 241, 253, 254, 255, 256, 257,                                    | Parasakti 398                                                      |

#### HINDE ICONOGRAPHY

| HINDU ICONOGRAPHY.                                                |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| PAGE                                                              | ΓAGE.                                         |  |
| Parāśara 217                                                      | Pināka 369                                    |  |
| Parasiva 400                                                      | Pindas 135                                    |  |
| Parasu 2, 6, 32, 49, 52, 56, 57, 60,                              | Pingela, 303, 304, 305, 307, 309,             |  |
| 64, 65, 67, 81, 186, 220, 292,                                    | 312, 314, 315, 317                            |  |
| 293, 345, 346, 347, 386, 388                                      | Pingala-Ganapati 53, 56                       |  |
| Parasurāma 60, 120, 123, 181,                                     | Piśāchas 362<br>Pitāmbara 383                 |  |
| 185, 186, 189                                                     | Pitambara 383                                 |  |
| Parasurēmēšvara temple 312                                        | Pitha 19, 241, 256, 332                       |  |
| Paravasudéva 234, 236, 239, 240, 241                              | Prabhamandala 103, 106, 107,<br>241, 312, 318 |  |
| Pārishadas 267                                                    | Prabhavali, 66, 98, 102, 103, 156,            |  |
| Pārshnikas 30                                                     | 220, 244, 254, 316                            |  |
| Parsis 308 f.n., 311                                              | Prachanda 357                                 |  |
| Pärthasärathi 201, 210, 211                                       | Pradakshina 62                                |  |
| Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,                               | Pradyumna, 199, 230, 232, 233,                |  |
| 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327,                                     | 234, 236, 237, 238, 239, 247                  |  |
| 334, 360, 378, 379                                                | Prāgyvētisha 355                              |  |
| Pasa 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55,                                 | Prablada 121, 117, 148, 379                   |  |
| 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 5<br>67, 145, 167, 210, 248, 253, | Prajapati 76, 124, 127, 129                   |  |
| 257, 258, 287, 288, 289, 291,                                     | Prākāja 48                                    |  |
| 292, 293, 294, 310, 338, 339,                                     | Prakriti 235 293, 295, 335                    |  |
| 342, 347, 356, 357, 358, 361,                                     | Pralays 335                                   |  |
| 362, 364, 365, 366, 371                                           | Pralayavarāha . 132                           |  |
| Pasupati 399                                                      | Prána 399                                     |  |
| Pā-ala 130, 142, 163, 176, 381,                                   | Pranavama 328                                 |  |
| 386, 388, 100                                                     | Personna-Gao apati 57, 52, 66                 |  |
| Patala-khan la of Police purant                                   | Perta savana 249 f.n.                         |  |
| 230, 231                                                          | Pratišakhva- 15                               |  |
| Patākā-hasta 213 fm., 256                                         | Pratichthana 251                              |  |
| Pátra 336, 358, 365, 375, 385, 388                                | Pratvusha 307, 313, 314, 315                  |  |
| Parias 369                                                        | Pizvargva 145                                 |  |
| Patrakundala 24, 25                                               | Pravanivanshti 249 f. n.                      |  |
| Patrakuta 26                                                      | Privaseletta . 145                            |  |
| Patrapatta . 27, 30                                               | Pretas . 362                                  |  |
| Pattikā, layer of a pitha 20                                      | Pistasana, description of . 21                |  |
| Pattiávaram, temple at 60                                         | Pushtha-karua-bhaga 361                       |  |
| Pavitra 163                                                       |                                               |  |
| Pāyasa 52                                                         | Priti 233, 277, 278 Prithu 128                |  |
|                                                                   | 120                                           |  |

|                          | PAGE.     | Page.                               |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Prithvi                  | 399       | Rājnī 302, 303 f.n., 305, 307, 313, |
| Prithvi-mayi             | 398       | 314, 315, 316, 317                  |
| Pulastya                 | 350       | Rakshasa 35, 36, 125, 166, 173,     |
| Pundalik                 | 271, 272  | 174, 260, 261, 308 f.n.             |
| Püjakamunis 81, 83, 84   |           | Raktabāhu 335                       |
|                          | 95, 170   | Rakta-Chamundā 333, 364             |
| Pujāri                   | 392       | Rakta-Jyeshthā 395                  |
| Puranas 36, 39, 77, 82,  |           | Rakta-pātra 365                     |
|                          | 299, 381  | Rama 77, 119, 123, 181, 185, 186,   |
| Puri                     | 273       | 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,  |
| Pūris                    | 28        | 197, 198, 203, 376                  |
|                          | 347 f.n.  | Rāmachandra 186                     |
| Pururavas                | 182       | Rāmānujāchārya 78, 270              |
| Purusha 123,             | 247, 275  | Rāmāyana 124, 128, 187, 188         |
| rurushousama 200,        | 401, 202  | Rambhâ 361                          |
|                          | 319, 340, | Rāmēśvaram 193, 194                 |
| 376, 377, 384, 385, 386, |           | Ranganatha 269, 273                 |
|                          | 309, 310  | Rasātala 397                        |
| Pushpa-patta             | 27, 30    | Rathas 357                          |
| Pushparaga               | 26, 307   | Rati 199 f.n., 233, 277, 278, 279,  |
| Pushpa-vastra            | . 202     | 368                                 |
| Pushți                   | 241       | Ratuakundala 24, 25, 244, 323       |
| Pustaka 11, 13, 253,     | 266, 321, | Ratnakúta 28                        |
| 335, 372,                |           | Ratnamukuta 54, 366                 |
|                          | 196, 197  | Ratna-patra 376                     |
| Rae                      | 79 f n.   | Ratna-patta 27, 30                  |
| Rāghavarāma              | 189       | Rātri 233                           |
| Raghu                    | 187       | Ratri-Ganapati, same as Haridra-    |
|                          | 120, 189  | Ganapati 59                         |
| Rahu 300, 305, 318,      |           | Raudri 363, 398, 399                |
| Raivata                  | 306       | Ravana 187                          |
| Rājakēsarivarman         | 98        | Rāvaņa kā khái 106                  |
| Rājamatangi              | 372       | Rénu 184                            |
| Rajaputana               | 114, 254  | Rēņukā 184, 185                     |
| Rajas 293,               | 335, 336  | Révanta 309                         |
| Rājasa-gunātmika         | 337       | Rēvatidēvī 202, 240                 |
| Rāja-vriksha             | 384       | Richiks, 181 f.n., 182              |
| Rajña                    | 304       | Riddhi 367                          |
|                          |           |                                     |

17

#### HINDU ICONOGRAPHY

| HINDU I                                                                                                                                   | CONOGRAPHY.                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PAG                                                                                                                                       |                                                                        |
| Rıgvēda 73, 74, 217, 249 f.                                                                                                               |                                                                        |
| Bik 249 f.:                                                                                                                               |                                                                        |
| Ripumāri-Durgā 342. 34                                                                                                                    | 5 Saktı-maya-vyúha 234, 235,                                           |
| Rishis, 60, 80, 81, 82, 88, 95, 9                                                                                                         | 3, 238, 261, 276                                                       |
| 109, 123, 124, 126, 138, 13                                                                                                               | g   Sakti-pithálaya 332                                                |
| 273, 275, 284, 308 f.n., 315, 34                                                                                                          |                                                                        |
| 349, 365, 395, 396, 39                                                                                                                    |                                                                        |
| Rishabha 19                                                                                                                               | 3 Samavēda 130, 217, 249 f.n                                           |
| Ritu 308 f.:                                                                                                                              | Sāmba 240, 241                                                         |
| Ritumat 26<br>Rōhini 195, 240, 31                                                                                                         | 6 Sambara 199                                                          |
|                                                                                                                                           |                                                                        |
| Rudra 29, 40, 76, 95, 309, 31                                                                                                             |                                                                        |
| 335, 336, 337, 35                                                                                                                         |                                                                        |
| 335, 336, 337, 36<br>Rudra-chanda 35<br>Rudraksha 1                                                                                       | ' Samutas 78                                                           |
| Rudráksha 1                                                                                                                               |                                                                        |
| Rudramantra . 39                                                                                                                          |                                                                        |
| Rudraméa-Durga 342, 34                                                                                                                    |                                                                        |
| Rukmabayı . 27                                                                                                                            |                                                                        |
| Rukmini 198, 199, 203, 20                                                                                                                 |                                                                        |
| 205, 211, 239, 37                                                                                                                         |                                                                        |
| Rupamandana 48, 228, 229, 23                                                                                                              |                                                                        |
| 238, 255, 265 f.n., 32                                                                                                                    |                                                                        |
| Rūvāri Nandiyabba . 17                                                                                                                    |                                                                        |
| Sabala 18                                                                                                                                 |                                                                        |
| Sādhanamālā-tantra 1                                                                                                                      |                                                                        |
| Saguna 32                                                                                                                                 |                                                                        |
| Saivagamas 293, 294, 39                                                                                                                   |                                                                        |
| Sawa-samaya-neri         2           Sakapüni            Sakadvipa         301, 30           Sakambhari            Saktas         327, 34 | Sani, same as Sanais-<br>  chara 46, 300, 305, 321, 323                |
| Sakapūņi 7                                                                                                                                | Sankarāchārva 63                                                       |
| Śakadvipa 301, 30                                                                                                                         | 2   Sankarāchārya 63<br>, Sankara 42, 335, 350                         |
| Śākambhari 33                                                                                                                             | Sankara 42, 335, 350                                                   |
| Śāktas 327. 34                                                                                                                            | Sankha 1, 2, 3, 9, 32, 58, 64, 80, 81, 83, 86, 87, 89, 94, 97, 97, 98, |
| Sakti, a weapon 2, 8, 52, 55, 56                                                                                                          | 99 100 101 102 103 104 105                                             |
| 232, 234, 236, 237, 257, 287                                                                                                              | 106, 108, 112, 113, 120, 127                                           |
| 288, 289, 320, 345, 346, 347<br>357, 359, 363, 365, 385, 385                                                                              |                                                                        |
| 388, 392, 39                                                                                                                              |                                                                        |
| Sakti, goddess 278, 294, 328                                                                                                              |                                                                        |
| 329, 337, 348, 378, 380, 400                                                                                                              | 195, 201, 203, 209, 210, 211,                                          |
|                                                                                                                                           | ,, 200, 210, 211,                                                      |

| PAGE.                                                              | PAGE                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 223, 228, 229, 230, 231, 236,                                      | Śatapatha-Brahmana 74, 75, 124,                                         |
| 239, 240, 241, 242, 243, 248,                                      | 128, 299                                                                |
| 250, 253, 251, 256, 258, 261,                                      | Sati 336                                                                |
| 262, 269, 271, 278, 286, 289, 292, 293, 295, 317, 339, 341,        | Satrughna 191, 192, 194, 195                                            |
| 342, 343, 344, 346, 357, 358,                                      | Sattva 293, 335                                                         |
| 359, 362, 374, 384, 385                                            | Sattva-guņātmikā 337                                                    |
| Sankha-patra kundala 24, 25, 386                                   | 0.1                                                                     |
| Sankhya 248                                                        | Sātvata-samhstā 78                                                      |
| Sannyāsins 247                                                     | Sattvio 329, 335                                                        |
| Santaladévi 243                                                    | Satya 266                                                               |
| Sántaladévi 248<br>Santána-Gópála 215                              | Satyabhāma 198, 203, 204, 205,                                          |
| Santana-mañjari 264                                                | 376                                                                     |
| Santana-mañjari 264<br>Sánti 233, 266                              | Satyaki 212                                                             |
| Santi 233, 266<br>Santi-hasta 358<br>Santidēvi 244                 | Satvavati 189 183 184                                                   |
| Santidēvī 244                                                      | Satva-vuga 222                                                          |
| Säntı-parvan of Mahābhārata 275                                    | Saumyamúrti 307                                                         |
| Sanyasa . 165                                                      | Saura-purāna 147                                                        |
| Saphari fish 125                                                   | Satya-yuga                                                              |
| Sapta-matrikās 85i n., 379, 381,                                   | Savana, 249 f.n.                                                        |
| 389                                                                | Savana, 249 f.n.<br>Savitrī 248, 309, 310                               |
| Sapta-tala . 190                                                   | Śayana-mūrtı 78                                                         |
| Sarabba 155                                                        | Soythic Brabmanas, same as                                              |
| 389   Sapta-táia                                                   | Maga B., 301                                                            |
| Sarasa birds 277                                                   | Shat-kona-chakra         291, 292           Shermadëvi         192, 205 |
| Sarasvati 2, 9, 11, 13, 30, 48, 233, 260, 272, 333, 334, 335, 336, | Shermadëvi 192, 205                                                     |
| 337, 361, 377, 378                                                 | Shield of David 331 f.n.                                                |
|                                                                    |                                                                         |
| Sarnga                                                             | Siddhartha-samhità 87, 102                                              |
| Surna-kundulas 94 25 254                                           | Siddbi, 44, 48, 62,259,344, 361                                         |
| Sarpa-kundalas 24, 25, 254<br>Sarpāsana 323                        | 367                                                                     |
| Sārvabhauma chakravarttins 29                                      | Šīlappadīgāram 205, 270                                                 |
| Sarvabhūtadamani, 364, 398, 400                                    | Śilparatna 133, 134, 150, 155                                           |
| Sarvamangaļa 359                                                   | 167, 178, 276, 286, 307, 319                                            |
| Sastra 202                                                         | 321, 345, 374                                                           |
| Sastra 202<br>Sasya-pātra 376<br>Satabhiahang-nakshatra 290        | Simbasana, 18, 19, 20, 21 87, 88,                                       |
| Satabhishang-nakahatra 290                                         | 89, 102, 105, 106, 135, 136,<br>150, 152, 240, 318, 319, 321,           |
| Śatakshi 334                                                       | 359, 362, 374                                                           |
|                                                                    |                                                                         |

#### HINDE ICONOGRAPHY

| HINDE 100                                                       | MOGRAFIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGE.                                                           | PAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Simhakarna,same as kataka-                                      | Skanda 302, 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| basta 15, 87, 89                                                | Skand 1-purana 40, 41, 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sindhudvípa 348, 349, 355                                       | Skandho 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Siraschakra 31, 32, 242                                         | Skanda-yāmala 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sirastraka 27, 30                                               | Smith, V. A. 22, 112, 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sisupāla 147                                                    | Sōbha 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sita 186, 187, 188, 189, 191, 192,                              | Solomon 331 f.n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 193, 194, 376                                                   | Soma, 42, 76, 145, 305, 310, 318,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Siva, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,                           | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42, 43, 44, 46, 47, 48, 60, 61,                                 | Somanatha 43, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 66, 73, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 98, | Somésvara 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111, 114, 135, 137, 138, 139,                                   | Sraddhā 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 150, 155, 157, 166, 170, 180,                                   | Sraosbayareza 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 193, 252, 253, 254, 262, 270,                                   | Srausba 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 287, 294, 304, 306, 313, 327,                                   | Śri 336, 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 336, 338, 339, 340, 341, 350, 353, 355, 369, 372, 378, 379,     | Śribhāgavata 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 380, 381, 382, 386, 390, 391,                                   | Śriobakra 330, 331, 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 392, 396, 399, 400                                              | Sridevi 82, 153, 361, 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Siva, as Tripurāntaka 19                                        | Śridhara, 229, 232, 233, 234,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Siva, akshamala in the hand of,                                 | 237, 238, 240, 241, 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13                                                              | Śrī Krishpa 230, 232, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Siva, bhujanga-valaya worn by,                                  | Śringa         257, 258           Śri Rāma         186, 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23                                                              | Śrī Rāma 186, 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sive, damaru in the hand of 9                                   | Srirangam 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sive, mrigs in the hand of 11                                   | Srisht: 335, 398, 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Siva, earliest known ımage of, 11                               | Śritatvanidhi 165, 210, 215, 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siva, image of, in the lings at                                 | Srīvaishņavas 269, 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gudimallam 22                                                   | Srivatsa, a mark on the chest of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siva, use of kapala by 13                                       | Vishnu or, Buddha, 25, 191, 220,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siva, ushnisha oi 28                                            | 275, 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Siva, weapons associated with,                                  | Srosha 304, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27                                                              | Sruk 11, 12, 250, 253, 310, 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siva, agni as represented in the<br>hand of 7                   | Sruti or Vedic revelation 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Siva, prabhavali of 32                                          | Sruva 11, 12, 145, 250, 253, 357, 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Siva 336.366                                                    | Sthalapuranas 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sivadūtí 365                                                    | Stambhini 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Śwa-purāna 36, 61                                               | California de la companya della companya della companya de la companya della comp |
| 200 paraga 00, 01                                               | Sinanakamurii 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## INDEX

| INDEX.                                                      |                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| Page.                                                       | PAGE.                                               |  |  |  |
| Sthanu 335                                                  | Súrya 76, 82, 83, 86, 88, 89, 90,                   |  |  |  |
| Sthauna-Narasimha 149,151, 154,                             | 94, 95, 139, 165, 169, 170, 173,                    |  |  |  |
| 155                                                         | 174, 299, 301, 303 fn., 304,                        |  |  |  |
| Sthiti 398, 399                                             | 305, 306, 307, 308, 309, 310,                       |  |  |  |
| Subhadayaka 48, 49                                          | 313, 314, 315, 316, 317, 322,<br>323, 350, 351, 400 |  |  |  |
| Subhadra 273, 376,                                          |                                                     |  |  |  |
| Subhaga 336                                                 | Sürya-bimba 345                                     |  |  |  |
| Subrahmanya, characteristic                                 | Súrya-mandala 302, 308 f.n.                         |  |  |  |
| weapons of, 2                                               | Súrya-Nārāyana 74                                   |  |  |  |
| Subrahmanya, kukkuts in the hand                            | Súryanárköyil 300, 323                              |  |  |  |
| of, 11                                                      |                                                     |  |  |  |
| Subramanya 11, 38, 47, 61, 62,                              | Suta-samhītā 378                                    |  |  |  |
| 101, 211, 270, 387, 392, 393                                | Sütra 384                                           |  |  |  |
| Suchi-hasta, description of, 15                             | Svadha 250                                          |  |  |  |
| Sudarsana-chakra 87, 290, 291,                              | Svādhishthāna 329                                   |  |  |  |
| 292                                                         | Sváhá 250                                           |  |  |  |
| Súdras 42, 83, 238                                          | Svara 335                                           |  |  |  |
| Sugriva 187                                                 | Svargalöka 166 f.n.                                 |  |  |  |
| Sukra 121, 122, 123, 124, 162,                              | Svayambhuva-manvantara, 354                         |  |  |  |
| 166, 300, 305, 321, 323                                     | Svayam pradhána 376                                 |  |  |  |
| Sukrāchārya, same as Sukra 176                              | Śvēta 368                                           |  |  |  |
| Sula 2, 7, 52, 64, 144, 253, 255,                           | Śvēta-kalpa 36                                      |  |  |  |
| 288, 309, 310, 320, 322, 339,                               | Śvētānga 335                                        |  |  |  |
| 342, 342, 343, 346, 357, 359, 261, 364, 365, 368, 369, 383, | Tadpatri 99                                         |  |  |  |
| 386, 387, 389                                               | Takshaka 379                                        |  |  |  |
| Sumantu 250                                                 | Taittiriya-Āranyaka 124, 128, 331                   |  |  |  |
| Sumbha 333                                                  | Talavana 197                                        |  |  |  |
| Sundari 336                                                 | Tamas, Tamasa-guna 90, 293, 335                     |  |  |  |
| Supāršva 348                                                | Tamasa-gunatmika 337                                |  |  |  |
| Suprabhēdāgama 19, 44, 306, 394,                            | Tanjore 66, 300                                     |  |  |  |
| 340, 341, 382                                               | Tanka 1, 7, 357                                     |  |  |  |
| Supratika 284, 287                                          | Tantras 132, 137, 330                               |  |  |  |
| Surabbi 370                                                 | Tantrasāra 77                                       |  |  |  |
| Śūrpakarņa 46,60                                            | Tapas 125, 395                                      |  |  |  |
| Sűryarûpa 398                                               | Tarjani-hasta, 14, 15, 48, 343, 345.                |  |  |  |
| Sūtra 385, 387                                              | 357                                                 |  |  |  |
| Suvarchasa 307, 313                                         | Tarupa-Ganapati 52                                  |  |  |  |
| Suvarna 307, 313                                            | Tattyas 398, 400                                    |  |  |  |
|                                                             |                                                     |  |  |  |

# HINDU ICONOGRAPHY.

|                         |         | PAGE           | . 1                      | PAGE                  |
|-------------------------|---------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| Tatváksharas            |         |                | - 1                      |                       |
| Tauvai                  | •••     |                |                          | 249 f. n              |
| Tėjas                   |         | 39i<br>4. 237  |                          |                       |
| Tenkāši 6               |         |                |                          | 1, 100, 120           |
| Theosophical Societies  |         |                |                          |                       |
| Theosophist             |         | 221<br>221     | ' I                      | 85 f. n.              |
|                         |         |                | - · · · · ·              | 371                   |
|                         |         |                | m 1 00 00 00             |                       |
| Tinnevelly 79, 19:      |         |                | m a .                    | 145                   |
| Tirthankaras            |         | ), 221         | m Ter                    | 233                   |
| Tirodhana               |         |                | Man all 4.5              | 355                   |
| Tirukköttiyür           | ***     |                | Manual Land              | 309, 810              |
| Tirupati                |         | 3, 270         | The siere of the         |                       |
| Tirupparangunram        |         | l, <b>3</b> 92 |                          | მა, მ⊈, მნ,<br>64, 65 |
| Tiruvottiyur            |         | 98             |                          |                       |
| Tondar-adippodi         |         | 390            | Cuarabaduna 20, 31, 30   | 315                   |
| Toraņa                  |         | 317            | Udayaniya-Ishti          | 249 f n.              |
| Tortoise avatara, see s | also    |                | Udgatri                  | 145                   |
| Kūrmāvatāra             | ***     | 123            | Udumbara tree            | . 387                 |
| Tötalä                  | ***     |                | Udvoga-parnan of M.      |                       |
| Travaneore              | 12      | , 287          | bhārata                  | 274                   |
| Trailökya-mohana        |         | 257            | Ugra                     | 400                   |
| Traméa                  |         | 291            | Ugrachandika             | 357                   |
| Trētāyuga               |         | 266            | Ugrasėna                 | 198                   |
| Tribhanga 49, 66, 152,  | 189,    |                | Umá 40.44                | , 336, 360            |
|                         |         | 206            | Unmatta Uchohhishta      | , 000,000             |
| Trichinopoly            |         | 390            | Ganapatı                 | 58, 63                |
| Tri-kōna-ohakra         |         | 291            | Upāna, layer of a pitba  |                       |
| Trikúta                 |         | 269            | Upásakas                 | 259                   |
| Trilöchana              |         | 335            | Upavita, a fashion of we |                       |
| Trilochana-Sivaobarya   |         | 398            | deer-skin, 22, 111, 138  | . 163, 220            |
| Triplicane              |         | 211            | Upëndra                  | 230, 232              |
| Tripura                 |         | 361            | Uraga                    | 291                   |
| Tripura-Bhairaví        |         | 366            | Ūrdbva-Ganapati          | 53, 56                |
| Triśula 256, 287, 289,  | 293.    | 342.           | Usha 240, 307, 313       | 214 915               |
| 344, 345, 347, 365,     | 366,    | 367,           | Ushnisha                 | 27. 28                |
| 368,                    | , 380,  | 383            | Ushnisha-bhushana        | 28                    |
| Trisha                  | • • • • | 335            | Utensils in the hands of | 20                    |
| Trisbpa                 |         | 335            | images                   | 11.13                 |

## INDEX.

| PAGE. [                                                                                                                                                                                    | PAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utkutikasana 17, 19, 82, 150, 253                                                                                                                                                          | Vāmanāvatāra 20, 123, 162, 163,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Utpala 99, 136                                                                                                                                                                             | 164, 166, 171, 172, 229, 232,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uttama, a form of image. 80, 81,                                                                                                                                                           | 233, 234, 237, 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 83, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96                                                                                                                                                             | Vāmana-purāņa 47, 350<br>Vana-Durgā 342, 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uttama-daśa-tala, a                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| measure, 81, 164                                                                                                                                                                           | Vanamālā 111, 236, 241, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uttara-kāmskāgama 27, 54, 338                                                                                                                                                              | Vana-parvan of Mahabha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uttara-kanda of Ramayana 188                                                                                                                                                               | rata 124, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vāchaspatya-kōśa, 87, 346, 384                                                                                                                                                             | Varada-hasta 14, 57, 58, 65, 80, 81,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Váchiká, same as Vasiká, 387                                                                                                                                                               | 87, 99, 101, 104, 114, 127, 128,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vahana 290, 380, 383, 384, 385,                                                                                                                                                            | 152, 165, 179, 202, 203, 211, 212, 219, 257, 258, 319, 320, 321,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 386, 387, 388, 393, 394                                                                                                                                                                    | 322, 338, 339, 342, 344, 355.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vahni, same as Agni 293                                                                                                                                                                    | 358, 359, 360, 361, 366, 367,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vallayanti, description of, 25, 26                                                                                                                                                         | 368, 370, 371, 372, 383, 384,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vanayanti, description bi, 25, 25<br>Vankhānasāgama 77, 78, 132, 152,                                                                                                                      | 385, 386, 387, 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 164, 167, 170, 192, 201, 203,                                                                                                                                                              | Varadaraja 266, 267, 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 204, 211, 215, 223, 239, 241,                                                                                                                                                              | Varadarājapperumāl temple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 247, 248, 287                                                                                                                                                                              | 107, 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vaikuntha 137, 200, 256, 257                                                                                                                                                               | Varabávatára 20, 23, 128, 132,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vaikunthanātha 256, 258                                                                                                                                                                    | 133, 134, 135, 137, 138, 139,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vaikunthapperumāl temple of, 79                                                                                                                                                            | 140, 141, 142, 143, 144, 256,<br>257, 379, 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vajšampāyana 250                                                                                                                                                                           | Varāha-purāna 39, 168, 295, 348,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vaishnavagamas 294                                                                                                                                                                         | 355, 381, 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vaishnavi 348, 354, 380, 381, 383                                                                                                                                                          | Varaha-Vishnu. colour of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 384                                                                                                                                                                                        | image of, 133, 135, 136, 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vaiáya 238                                                                                                                                                                                 | Varahi 3, 380, 381, 383, 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vaivasvata-manu 125                                                                                                                                                                        | Varata 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vaivasvata-manvantara 334, 354                                                                                                                                                             | Varcha 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vaira 2, 8, 56, 111, 257, 258, 287                                                                                                                                                         | Varna 165, 182, 309, 310, 350,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 288, 292, 346, 357, 358, 361,                                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 362, 364, 370, 385                                                                                                                                                                         | Varuni-Chamunda, Varunt, 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vāk . 335                                                                                                                                                                                  | Vasanta 277, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Válakhilyas 284                                                                                                                                                                            | Vasava 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valaya 59                                                                                                                                                                                  | Vasanta   277, 278   Vasava     77   Vasava     77   Vash atkāra     196   Vasini deities     391   Vasinita   195   196   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197 |
| Valkalā 219                                                                                                                                                                                | Vasini deities 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vāla         330           Vālakhilyas         284           Valaya         59           Valkalā         219           Valmīki         187, 188, 255           Vāmās         362, 398, 399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vamadāva 399                                                                                                                                                                               | 200, 230, 232, 233, 235, 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vámáchára 101                                                                                                                                                                              | 237, 238, 239, 241, 242, 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### HINDU ICONOGRAPHY.

| 220 100                                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGE.                                                       | PAGE.                                                                                                                             |
| Väsuki 308. f.n. 369, 379                                   | Vijayā 37, 102, 147, 361, 368                                                                                                     |
| Vața 215, 389                                               | Vijayanagara 179                                                                                                                  |
| Vatapatraślyin 215, 264                                     | Vimalasana, description of, 19, 20                                                                                                |
| Vatsasura 205                                               | Vina 9, 54, 138, 139, 153, 175,                                                                                                   |
| Vāyu 76, 77, 165, 290, 350                                  | 241, 335, 353, 367, 368, 872,<br>377, 378                                                                                         |
| Vāyu-pu-āna 144, 147                                        | Vinatá 283, 284                                                                                                                   |
| Vayu-tattva 399                                             | Vinayaka 41, 44, 47, 50, 306, 389                                                                                                 |
| Vāyvākāra 398                                               | Vindhya 333, 351, 354                                                                                                             |
| Vēdagarbhá 335                                              | Vindhyavasi-Durga 342, 344                                                                                                        |
| Vēdanga 145                                                 | Viprachitta 333                                                                                                                   |
| Vědánta-Děšíka 78                                           | Viprachitti 333<br>Viprachitti 345                                                                                                |
| Vedas 42, 45, 74, 75, 125, 126,                             | Vira, a variety of the image of                                                                                                   |
| 129, 131, 144, 148, 217, 218, 222, 248, 249 f.n., 255, 261, | Vishnu, 79                                                                                                                        |
| 222, 248, 249 l.b., 200, 201,<br>299, 301                   | Virabhadra 9, 379, 388, 389                                                                                                       |
| Vědavvása . 123                                             | Virarājēndradēva 98<br>Virásana 18, 90, 367                                                                                       |
| Vědi . 145                                                  | Vírásana 18, 90, 367<br>Vírásanamúrti 89, 108, 109                                                                                |
| Vēdikāsana 90                                               | Virasavanamūrti 94, 95                                                                                                            |
| Vēngadam 270                                                | Virasayanamura 94, 95<br>Virasthanakamuta 83                                                                                      |
| Venkaţēśa 269, 270, 371                                     |                                                                                                                                   |
| Vênu . 9                                                    | Virātarūpa 174<br>Virīnoha 336                                                                                                    |
| Věnu-Göpala 207, 208, 209, 210                              | Virātarūpa          174           Virinoha         336           Virochana         .         161           Virya         234, 237 |
| Venus 318                                                   | Vírya 234, 237                                                                                                                    |
| Vētala 52                                                   | Višālāksbí 323                                                                                                                    |
| Vētrāsura 355, 356                                          | Vishnu 2, 3, 4, 9, 15, 25, 32, 38,                                                                                                |
| Větravati 355                                               | 47, 48, 73, 74, 75, 76, 77, 78,                                                                                                   |
| Vibbakta 362                                                | 161, 162, 163, 252, 253, 254,                                                                                                     |
| Vibhavasu 284, 287                                          | 273, 283, 284, 287, 289, 290,                                                                                                     |
| Vidhi 294, 336                                              | 291, 294, 309, 310, 320, 327, 336, 337, 338, 341, 348, 350,                                                                       |
| Vidyā 293, 335, 366, 382                                    | 352, 355, 367, 372, 373, 374,                                                                                                     |
| Vidyādhara 82, 83, 88, 241                                  | 375, 378, 379, 380, 382, 383,                                                                                                     |
| Vighnarāja 41, 48, 49                                       | 384, 385, 390, 396, 397                                                                                                           |
| Vighněsa, Víra 52                                           | Visbnu-bhaktas 398                                                                                                                |
| Vighneśvara 35, 36, 38, 39, 41, 44,                         | Vishnudharmöttara 134, 135, 153,                                                                                                  |
| 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57                                  | 167, 186, 191, 204, 219, 223, 241, 250, 251, 255, 260, 275,                                                                       |
| Vighnésvara, Bhakti 52                                      | 278, 289, 290, 320, 321, 346,                                                                                                     |
| Vighnesvara-pratishiha Vidhi 56                             | 373, 376, 377, 383, 385, 386,                                                                                                     |
| Vighněávari 55                                              | 387, 388, 395                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                   |

# INDEX

| . P'Gb                                                        |
|---------------------------------------------------------------|
| Yajñésa 248, 249, 250<br>Yajñőpavita, found only in later     |
| images, 22, 23, 50, 86, 97, 98, 103, 106, 109, 143, 186, 248, |
| 306, 319, 376, 377, 385                                       |
| Yajurveda 73, 249 f.n.                                        |
| 123, 184, 217                                                 |
| Yaksha 82, 83, 88, 362                                        |
| Yama 198, 302, 303, 306, 305, 350,                            |
| 380                                                           |
| Yami 381                                                      |
| Yamuna 197, 212, 272                                          |
| Yanaka-Narasımha . 154                                        |
| Yantras 330, 331, 332, 356                                    |
| Yaska 45, 76                                                  |
| Yasoda 196, 197, 216<br>Yati 238.                             |
| Yoga 17, 80, 103, 292, 367                                    |
| Yoga-mudras 17, 86, 87, 103, 220.                             |
| 221, 254, 257, 258, 323                                       |
| Yōganidrā 362                                                 |
| Yōga-Naiasimha 155, 291                                       |
| Yoga-patta 150, 253, 259, 367                                 |
| Yogasana 19, 20, 85, 86, 88, 102,                             |
| Yōça-śastias 103, 221, 254<br>328, 329                        |
| Yogasayanamurli 90, 91, 110,                                  |
| 114, 269                                                      |
| Yogasthanamurti 81, 82, 96                                    |
| Yōgéśvara 86, 102                                             |
| Yōgəśvari 364, 365, 380, 381                                  |
| Yogin 87, 115, 236, 252                                       |
| Yōjanas 126                                                   |
| Yūpastambha 144                                               |
| Zarathustra 301                                               |
| Zend Avesta 301                                               |
| 601                                                           |
|                                                               |

# INDEX TO APPENDIX B.

|                       | PAGE.   | 1                     | Page.  |
|-----------------------|---------|-----------------------|--------|
| Abanindranath Tagore  | 8       | Atyashti              | 4      |
| Abjajānana            | 3       | Āvetti                | 5      |
| Adhama-dasa-tala      | 6       | Äyama                 | 5      |
| Adhama-mānāngula      | 1       | Āvata                 | 5      |
| Āditvas               | 6       | Äyurékha              | 17     |
| Āgamas                | 6       | Babala                | 5      |
| Agni                  | 3       | Bahu-paryanta-siitra  | 29, 30 |
| Akriti                | 4       | Bhrigu                | 6      |
| Akshi                 | . 3     | Bhrū-sutia            | 8, 23  |
| Akshi-sutia           | 9, 18   | Bhuja                 | 31     |
| Ambhöuidhi            | 3       | Bhûmidôvi             | 6      |
| Amsumadbhēdāyama      | 9 to 28 | Bhūta                 | . 3    |
| Anga                  | 3       | Bhūtas                | 7      |
| Anga-paráva-madhya-sú | tra     | Brahma                | 6      |
|                       | 30, 31  | Biálimana             | 3      |
| Angula                | 2       | Brahma-rékba          | . 17   |
| Antara                | 5       | Bubati                | . 3    |
| Antarbhujávadhi-sútra | 32      |                       | 17, 28 |
| Anushtup              | 3       | Chandesa              | 7      |
| Apsarasas             | 7       | Chandra               | 6      |
| Arka                  | . 4     | Charanas              | 7      |
| Āryá                  | . 7     | Chatustála            | . 7    |
| Ashta-mürtis of Šiva  | . 7     | Chuchuka              | 27     |
| Asbța-tala            | 7,8     | Daityēša              | 7      |
| Ashti                 | 1       | Danda                 | . 2    |
| Astra-murtis          | 7       | Débangula, same as th |        |
| Asuras                | . 7     | labdba-angula         | 5      |
| Aśvini                | 3,6     | Dhanurgraha           | 226    |
| Atidbriti             | . 4     | Dhanurmushti          | . 2    |
| Atijagati             | 4       | Dhatus                | 3      |
| Atikviti              | 4       | Dhrita                | 4      |
| Atiéakvarı            | 4       | Dık                   | პ      |
|                       |         |                       |        |

# INDEX.

| IND DIE          |               |       |                        |         |      |
|------------------|---------------|-------|------------------------|---------|------|
|                  | P             | AGE   |                        | PAG     | R.   |
| Dirgha           |               | 5     | Karna-bandha           |         | 23   |
| Drigantari-sutra |               | 31    | Kāranāgama             | 7,9 to  | 28   |
| Durga            |               | 7     | Karna-kēśa             |         | 18   |
| Dvipa            |               | 3     | Karna-paryanta-sütra   |         | 29   |
| Dvitala          |               | 7     | Karna-vêśa             |         | 23   |
| Ēka-tāla         |               | 7     | Kēśāntat bhruvor-madh  | vam     | 18   |
| Ganas            |               | 3 '   | Kinnaras               |         | 7    |
| Gandharvas       |               | 7 '   | Kirîta                 |         | 29   |
| Garuda           |               | 6     | Kishku                 |         | 3    |
| Gayatri          |               | 8     | Krikātı                |         | 25   |
| Ghana            |               | 5     | Kritáni                |         | 25   |
| Gōji             |               | 20    | Kriti                  |         | 4    |
| Gökarna          |               | 6     | Krittikā               |         | 3    |
| Gölaka           |               | 3     | Kriyā                  |         | 4    |
| Grahas           |               | 3, 7  | Kshētrapālakas         |         | 7    |
| Guha, same as S  | ubrahmanva    | 7     | Kubēra                 |         | 7    |
| Guna             |               | 3     | Kubjas                 |         | 7    |
| Guru             |               | 7     | Kumaranana             |         | 3    |
| Hanu-ehakra      |               | 22    | Kuśs                   |         | 17   |
| Hikka-sütra      | 9, 10, 11, 25 | 7, 30 | Küshmändas             |         | 7    |
| Indu             |               | 3     | Lambamána              | 4       | , 5  |
| Indu-kelā        |               | 4     | Lambana                |         | 5    |
| Indra            |               | 6     | Lamba-phalakā          | 29,     | 31   |
| Indriva          |               | 3     | Liksha                 |         | 1    |
| Ishu             |               | 3     | Lökapálakas            | . 3     | l, G |
| Jagati           |               | 4     | Lökes                  |         | 3    |
| Jātı             |               | 3     | Madhya                 | 3,      | 11   |
| Jyeshtha         |               | 6     | Madhyama-daśa-tāla     |         | 6    |
| Jvötirmandala    |               | 19    | Madhyama-manangula     |         | 1    |
| Kabandha         |               | 7     | Madhya-sūtra 25, 26,   | 28, 29, | 30   |
| Kaksha-paryanta  | sātra . 9     | 0,31  | Māna                   | 4, 5    | j, 9 |
| Kāla             |               | 3     | Mandalāt agra-kēśānta  | m       | 17   |
| Kalá             |               | 3     | Mandalat-karna késánt  |         | 18   |
| Kāmikāgama       |               | 9,10  | Mandalat-prishtha-kośń | ntam    | 18   |
| Kaninika         |               | 19    | Manu                   |         | 4    |
| Kausika          |               | 3     | Marga                  |         | 5    |
| Karna, (or Karas | na),          | 3     | Markandova             |         | 6    |
|                  |               |       |                        |         | -    |

## HINDU ICONOGRAPHY

| mape romodanini.     |              |      |                          |    |       |
|----------------------|--------------|------|--------------------------|----|-------|
|                      | PAGE         | ٠.   |                          |    | PAGE. |
| Marud-ganas          |              | 7 .  | Patala                   |    | 3     |
| Matrangula           |              | 2    | Piñohhali, same as tragi | us | 24    |
| Miti                 |              | 5    | Pippal:                  |    | 24    |
| Moksha               |              | 3    | Pitha                    |    | 30    |
| Mukba                |              | 4    | Praděša                  |    | 5, 6  |
| Munis                |              | 3    | Prajapatya               |    | 2     |
| Mürtı                |              | 3    | Prakriti                 |    | 4     |
| Näbhi-sütra          | 2            | 5    | Prámana                  |    | 4,5   |
| Nadi                 |              | 3 .  | Pratishtha               |    | . 3   |
| Nagas                |              | 3    | Praturbhaya              |    | 3     |
| Naha                 |              | 5    | Praveśa                  | ,  | 3     |
| Nakshatras           |              | 4 '  | Prêtas                   |    | 7     |
| Nála                 | 23, 2        | 4    | Prethyi                  |    |       |
| Nandas               |              | 3    | Rakshasa                 |    | 7     |
| Nasa-puta, same as   | Nāsikā-puts  | h, ; |                          |    | 3     |
|                      | 19, 2        | 0    | Randhras                 |    | 3     |
| Nasa-puta-sütra,     | 8, 20, 2     | 9    | Rass                     |    | 7     |
| Do samo as p         | uta-paryanta |      | Raśi                     |    | 4     |
|                      | satra 3      | l    | Ratharani                |    | 1     |
| Nata                 |              | )    | Rins                     |    | 3     |
| Nava-tala            |              | 7    | Rishis                   |    | 7     |
| Nětra-paryanta sútr: |              |      | Ritu                     |    | 3     |
| Nětra-sútra, same a  |              |      | Röhm                     |    |       |
|                      | 23, 2        |      | Rômágra                  | •  | 3     |
| Nirgama              |              | 5    | Rudras                   | •• | 1     |
| Nirgati              |              | ,    | Rudraisha                |    | 3, 6  |
| Nishkrama            |              | ĵ    | Sakvari                  |    | 3     |
| Nishkriti            |              | 5    |                          |    | 4     |
| Nivra                |              |      | Samaya                   |    | 3     |
| Padma                | 1,           | 1    | Samskriti                |    | 4     |
| Paksha               |              | 3    | Sankha                   |    | 7, 28 |
| Pali                 | 2            |      | Sapta-tála               |    | 7, 8  |
| Pañcha-táin          | '            |      | Sardha-sapta-tála        | ٠. | E     |
| Panktı               |              | 3    | Sa-tryangula-nava-tAla   | ٠. | 7     |
| Paramanu             |              | ιţ   | Sēsha                    |    | 7     |
| Parimana<br>-        | 4, 5, 1      |      | Shat-tála                |    | 7     |
| Parinaha             |              | j l  | Siddhas                  |    | 7     |
| Parahni-hasta        | 10           | 1    | Śikhāmani                |    | 174   |

# INDEX.

|                        | PAGE.   |                    | PAGE.   |
|------------------------|---------|--------------------|---------|
| Śdparatna              | 9 to 28 | Utsēdha            | 5       |
| Sirah-prishthavasana-s | útra 31 | Uttama daśa-tala   | . 1.6   |
| Siromadhya-mandala     | 17      | Uttama-manangula   | 1       |
| Śiva                   | 6 [     | Uttama-nava-tála   | 7       |
| Smrite                 | . 4     | Varkhā nasāgama    | 9 to 28 |
| Śridēvi                | . G ;   | Vaktra bahya-sütra | 30. 31  |
| Śrōni                  | .26, 30 | Vamanas            | 7       |
| Śronideśa              | 11, 26  | Vardhana           | . 21    |
| Stana-Sútra            | 26 !    | Varga              | . 3     |
| Sthānāka-mūrti         | . 29    | Varna              | 3       |
| Striti                 | . 5     | Vaene              | 3, 6    |
| Sūla                   | 3, 17,  | Vēdas              | 5, 2    |
| Supratishtha           | . 3     | Vētalas            | . 7     |
| Sürva                  | 6       | Vidyárékha         | 17      |
| Sütra                  | 3, 5    | Vidvēša            | 7       |
| Tàla                   | 4, 5, 6 | Vighpēšvara        | . 7     |
| Tara                   | 5       | Vihaga             |         |
| Tithi                  | 4       | Vikriti            | 4       |
| Trishtup               | 3       | Visala             | 5       |
| <b>T</b> ritāla        | . 7     | Vishkambha         | 5       |
| Tunga                  | 5       | Vishava            | 3       |
| Turiya                 | 3       |                    |         |
| Turya                  | 3       | Vishnu             |         |
| Uchcha                 | . 5     | Viśvambhara        | 3       |
| Udaya                  | 5       | Visritam           | 5       |
| Udgama                 | 5       | Visciti            | 5       |
| Ukta                   | . 3     | Vistara            |         |
| Umā                    | 9       | Vitasti            | 4, 5, 6 |
| Unmana                 | 4, 5    | Vivara             | 5       |
| Unmita                 | 5,      | Vritı              | . 5     |
| Unnata                 | 4       | Vyasa              | . 5     |
| Upamāna                | 55,     | Yakshas            | 7       |
| Uraga                  | 3       | Yakshēśa           | . 7     |
| Uragesa                | . 7     | Yama               | 4       |
| Ushnik                 | 3       | Yava               | : 1     |
| Ushnisha               | . 9, 18 | Yuga               | . 3     |
| Utchchhraya            | . 5     |                    | 3       |
| ('tkriti               | 4       | Yūka               | . 1     |
|                        |         |                    |         |

# CONTENTS OF THE SECOND VOLUME.

#### I ... LINGA

Sarva-sama-linga, Ādhva-linga, Anādhya-linga, Sutēdhva-linga, Bāna-linga, sahasra-linga, mukha-linga,

#### II -- Śīva

Sukhāsanamūrti Kāvalamūrti Umāsahitamūrti Ālinga. naműrti. Chandrasákharaműrti. Sómáskandaműrti Chandidanugahamisti Nandidanugrahamisti Viah. nvannarahamiista Neittamiirta (aight variaties) (Sangadharumürt: Tripprantakamürti (eight variaties) Garahamurti Kankalamurti and Bhikshatanamurti. Dakstunāmūrti (Vvākhvāna-D. Vinādhara-D. Jījāna-D. Vom. D) Kalahamurti Langodhhavamurti Vilah. avenamieta Kalvanasundarēšvaramieti Kaman. takaműrti Ardhanáriávaraműrti Harvardhaműrti Mahāsamūrti Sarabhāsamūrti Pāsunatamūrti. Randia Pasunatamurti, Sadasiyamurti, Kalagnirudia. Rudra L'ingmahaguara Rhawaya Igana and others Vidvaguarus (eight in number) the audit murter of Siva Vujinākaba Rāvata Hara Bahurina Trvambaka, Surēšvara, Iavanta and Aparārita.

#### III --- STURAHMANYA

IV .-- THE DIK-PALAS

#### V -MISCRILLANGOUS

Chandišévata Avatanadòvatās bolooging to the tomplo ol Siva Ayudbas, Bhaktas, Dvārapālas, Nandi, Nāgadòvas, Sādhys sa Karudogana Ausarasas, Asuras-Piššohas, Vētālas, Ašvindōvatās, Ārya; Kabētrapāla, the oight Vasus, the seven Rishis Kaušika, Bhrizu, the Pitris, ato.



# 272:294AA0 बीर सेवा मन्दिर